वावू मथुराप्रसाद शिवहरे प्रवन्धकर्ता के प्रवन्ध से वैदिकयंत्रालय, अजमेर मे मुद्रित शहि पड़ा

.

j

ى. 41

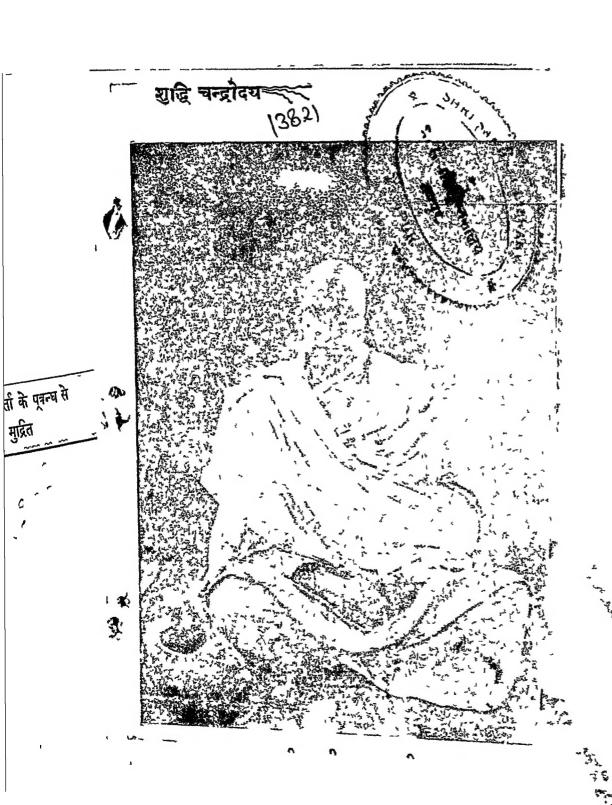

海路 一种

1,

जिसने परम पवित्र तपोमय स्त्रार्ध्यसमाज की शान्तिमयी गोद मे रहते हुए महर्पि दयानद के सचे सिपाही वनकर वेदप्रचार, स्वराज्य, शुद्धि, सगठन, दलितोद्धार ऋौर विधवाविवाह का कार्य किया । जिसने संगीनो के सामने वीरतापूर्वक ऋ-पना सीना ऋड़ाकर ऋपने ऋादर्श जीवन से ऋार्थ-जाति में सच्चा धर्म जागृत किया, जिसने शुद्धि स्रांदोलन के ालीये सीने मे गोलियां खाकर हिंदू जाति में यह वीर भाव उत्पन्न कर दिया कि वह कत्लो, रिवालवरो, खंजरो, वम्बो और वन्दूको से कदापि न डरेगे श्रीर स्वामी के सामान विलदान होकर सारे ससार को ऋार्य्य वनाकर ही चैन लेगे। जिनकी चरण्सेवा मे रहकर मुक्ते शुद्धि के कार्य करने का अवसर प्राप्त हुवा और जिनके पवित्र वितान से मुक्ते शुद्धि-कार्य मे सदा उत्साह मिलता रहता है, उन्हीं स्वर्गवासी पूज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानंदजी के चरणकमलों में सादर स-विनय सान्जाले यह ''शुद्धि-चंद्रोदय'' समर्पित है। चांदकरण शारदा,

े सुमिका \*\*\*
प्रीकेसर रामयोज्ञातको
वैष क्ल्यायसिंहरी

ļ

मतावना, ग्रावि भान्दोत्तन में देशी में

शृद्धि सन्तातन ।

५-वेद में श्रद ;

भिवाद-मेप्सी के ;

में सवस्र मामपदब वर्षों में बानासर्वा का मन्य
सर्वा का मन्य
सर्वा का मन्य
नाता महुए को कन्य
का सामा श्रान्तन से ^
तिस्था सिद्यान

- .

. "

# विषयसूची।

भूमिका " एष्ट १-६ भोफेसर रामयोपालली का चलव्य " ,, १०-१। वृद्य कल्यायसिंहजी का कमन " ,, १६-१।

## .प्रथम श्रध्याय (१--६१)

प्रस्तावना, शुद्धि का कर्भ-शुद्धि आन्दोत्तन की सफलता-शुद्धि श्रान्दोत्तन में देशी न्रेशों का सहयोग और प्रिस्तों की न्यवस्था (१-३)

शुद्धि सनासन है (४—२१) हिन्दूजाति की वर्तमान स्थिति ४—वेद में शुद्ध पवित्र होने की आज्ञा १ —सव वर्णों को वेद का अधिकार—सब वर्णों के वेदहरा ऋषि ६—वर्णों का परिवर्तन—परस्पर विवाद—ग्रीपदी के स्वयंवर में आक्ष्मण वेश में अर्शन—सीता स्वयंवर में रावण ब्राह्मण— नाभागारिष्ठ वैस्य के पुत्र ब्राह्मण—नीच वर्णों से उच्च वर्णों में जाना— विश्वामित्र एत्रिय का ब्राह्मण होना— कीशिक ब्राम्मणों का अन्य ब्राह्मणों के योगिसन्वन्ध ७—जानश्रुति शृज्ञ का ब्राम्मणां के प्राप्त होना, वर्णों में परस्पर विवाद— राजा दुत्यन्त का ब्राह्मण कन्या शकुन्तज्ञा से विवाह— वेरयापुत्र विद्याह का ब्राह्मण होना— व्यास की माता मञ्जूपकी कन्या— पराशर की माता चारदाजी मं— मञ्जूप की कन्या का राजा शान्तजु से विवाह— दासी से विदुरजी का जन्म— जाति के उत्कर्ष होने में स्मृतियों के प्रमाण ६—रच्चजातियों का रक्र-पविश्वता के मिय्या सिद्धान्त— हास्विद्ध ब्रह्म-इश्लिप का तात्यर्थ—गार्थ, शारिष्टस्य,

- G ---

1

4

ÉR

A. 小山湖

- Children

( 2 )

कात्यायन श्रादि प्राह्मण गोत्रों की चन्नियों से उत्पत्ति ११--माहेश्वरी, श्रो-सवास बादि वेश्यों की चत्रियों से उत्पत्ति-दरोगों की राजपुता से उत्पत्ति -राबाराम कृष्ण भागवत का लेख-ताचढ्य महामासूख में बारयस्तोम यज्ञ द्वारा ३४ के समृहों में अनार्थ बाल्यों की शुद्धि ११--रामायण वाल में छुषाछुत का अभाव- भीलों का आयों में प्रवेश १२-हूचा, सीदियन श्रनायौं का शायौं में प्रवेश-परस्पर सम्बन्ध- ऐतिहासिक प्रसाया-प्रसारी का टिप्रिस नदी पर यसना— शर्जुन का नागकन्या उछापी से विवाह- शकराचार्य का शंख धनि से शादि करना १३- सिकन्दर के साथी युनानियों की शुद्धि—निर्माति राष्ट्रस की शुद्धि — वादो का विदेश में प्रचार १४-भेजसा के शिलाशेख में यदनराजा के ग्रांद होने घीर वास-देव का मन्दिर बनवाने का लेख-भविष्यपुरागा में महर्षि कराव का विस्न देश के न्लेन्छों को शुद्ध करना १४ - चैतन्यदेव छारि सात वैत्याय छा-चार्यों का म्लेब्झों को वैद्यावी दीचा ऐना-देवसस्मृति का मुद्धि वि-धान १६--रयाचीर-प्रायिचस विधान स्तेष्छा की आया से उरपित १७--११--प्राचीन भारतवर्ष की सीमा १६--श्रीशफराचार्य का थ-ग्नियशज चित्रयों को शंदाध्वति से शुद्ध फरणा २०।

यवन जाति की शुद्धि (२१—२४) इस विषय में अशोक का शिकाक्षेत्र २१—कायुत्त के राजा मिजिन्द, मिनीएयहर को यौद्ध दीचा २२—ं तुर्य के पुत्र हरकरण को हिन्दू दीचा—चिद, चन्दान नामक यवनों का हिन्दू धर्म में प्रवेश—यवन पिता पुत्र धर्मदेव शोर इन्द्रागिनदत्त दोनों का हिन्दू धर्म में प्रवेश—इस विषय में मासिक का शिजालेख—शक-जाति की रानी विष्णुदत्ता का पितसहित वौद्धधर्म में प्रवेश २४।

चत्रपवंश का चित्रय जाति में प्रवेश-(२४-२६) चत्रपवंशी दीनीक के पुत्र ऋषमदत्त का संघिमत्रा से विवाह-दीनीकवंशी राजकन्या दशिमत्रा का श्राप्त हिन्दू राजा से विवाह २४-काम्हेडी गुफा का शिक्रा-

हेत-राध का 🕫 बारसपुरा है है । के मित्राह्य में हैं ह भाग जान हा का राजपूरी में प्रचार ३% तुराह अन्त हा राजा केंद्र है। में में में रागतरः , देतकाह्य बन्दा है। शहदारी मा द दरहा हारान कारून पानी कार्य हैं। के वी तुबना ११-, द आप महायमा कः हत्रन गुउंद जांत्र हा मार्थ वाति में हुई । गुवंगं को सन्धन . ... हिन्दुकों में मंतर ववेश-चाहाना का

दलाचे ३१ - महिन्द्र

को में प्रवेश-महास्त्राहरू सम्बन्ध ३४।

मैतिक आति का क क्षमी राजकों से

एतंन सिक्रम्स के सूनाने; \*

4/

Ķ

लित ११—माहेबी, में रोगों की राजपूरों से अपनि महाकाष्ट्रण में कारपत्तन दि ११—रामायप दावर खेरा १२—इच, मीर्देवन ध—देतिइसिक प्रमाप-का नागकन्दा उक्षानी से ् काण १३— सिक्ता हे र्श छदि – दौढ़ों का विशेष राशकेहर होने और वातु म महर्षि वरव का विव देश काहि सात वैष्युद श —रेवहस्तृति हा शहि वि न्त्रों ही सार्वी से टापीं १६-शिश्वराचायं वा म

1 a5 11 ) इस दिवय में ब्रशोंक हा भिनीप्रवर हो बीद द्वी -िवर, चन्द्रान नामक यवनी असदेव सीर इन्हानिहरू होनी गसिक का जिलावेस-गर-द्धमं में प्रवेश २४।

ग्र—(२४—२६) चन्नपंत्री त्वाह—दीमीकवंगी राजकाया -कारहेडी गुफा का शिसा

1

लेख-शरूद दमन की कत्या से विसेष्ठ पुत्र श्रीसातकर्शी की विवाह-कारजीगुफा के शिलालेख में धेनुकाकट के यवना की शुद्धि— जुन्नार के शिलाबेख में ईरिका नामक यवन की शुद्धि २६।

श्राभीर जाति का हिन्दू होना—(२०) आभीरवंशी रुद्रमूर्चि का राजपूतों में प्रवेश २७।

तुरुष्क जाति का हिन्दू होना—(२७—२८) तुरुष वंशी राजा केड फेयस का हिन्दू धर्म में प्रवेश ।

हुगा जाति का आर्य होना-(२८-२१) छत्तीसगढ़ के राजा कर्ण-देव का हुण कन्या से विवाह।

शाकडीपी मग जाति का ब्राह्मण जाति में प्रवेश (२६--३०) उनका उपनयन संरकार—मग जाति का परिचय ३०।

पारस्ती स्त्रार्थ ही हैं— (३१—३२) पारसी धर्म स्रौर हिन्दू धर्म की तुलना ३१ -- पारसियों की दृष्टिमें ग्रुसलमानों का धर्म वर्धर धर्म है --श्राय महासभा की रचना ३२।

गुर्जर जाति का श्रार्य जाति में प्रवेश (३२-३४) गुर्जरों का श्रार्य जाति में शुद्ध होकर मिलना—परिहारों के पूर्वेज गूजर ३३— गुर्जरों की सन्तान चासुक्य या सोजकी राजपूत-परमारा, चौहानों का हिन्दुक्षां में प्रवेश-चौहानों के प्रथम राजा वासुदेव का बाह्मणुधर्म में व्रवेश —चौहानों की बाह्मगों से उत्पत्ति—कादम्य चित्रमों की बाह्मगों से उत्पत्ति ३४-- प्रहिच्छुत्र देश के हाविक ब्राह्मण--नागराजाश्रो का हिन्दु-श्रों में प्रवेश-प्रकाशादिल श्रादि गुर्जर राजाश्रों के बगुदाद श्रादि में विवाह सम्बन्ध ३४।

मैत्रिक जाति का हिन्दू होना (३ ४—३७ ) गुजरात के नागरीं का वह्नभी राजाओं से सम्बन्ध-नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति-उनके पूर्वज सिकन्दर के यूनानी सैनिकों का भारती खियों से सम्यन्ध ३६ ।

....

प्राचीनकाल में श्रायों की विजय (१७—१०) श्रक्तगानिस्तान, खोतान, गान्धार, कावुल, तुर्किस्तान श्रादि श्राये देश हैं १८— तुर्किस्तान के कचर नामक गांव में नावनीतक नामक चिनिस्ता प्रन्थ की उपलब्धि के सुस्तन जेते हिंदिन प्राचित का श्रावादित श्रिपिटक प्रन्थ—मध्य कृतिया में इन्द्र श्रादि देवों के नाम से किये स्विध्यों का शिलानेस नितासकर द्वत सुष्ठ—पत्रथ चान से किये स्विध्यों का शिलानेस नितासकर द्वत सुष्ठ—पत्रथ चान का राजा भग्रदत्त— 'श्रोकाकुर' के लेखानुसार चीन में दस सहस्र श्रायेपरिवार—वहा का यात्री युद्धमद।

जापान (४०—४२) क्रायेंदेश जापान — वहाके 'तकाकसु' विद्वान् का सत—पुरोहित योधिसेन भारद्वाज — यात्रीयोधिधमं — होरिजी के मन्दिर से बंगजा-प्रनथ की प्राप्ति—क्षायेंदेश मिश्र ४१।

जावा—(४२—४४) यवद्वीप—याग्री फाइियान का उल्लेख ४२— -, जावा में गुजरात के प्रभावशाली राजा आजीसक का गमन ४३—जावा में किन्दू मन्दिर—वहां मुसलमानों का प्राध्याचार—पुन उन लोगों का श्रिष्ठिन्दू मन्दिर—वहां मुसलमानों का प्राध्याचार—पुन उन लोगों का श्रिष्ठिन्दू मन्दिर—वहां मुसलमानों का प्राध्याचार—पुन उन लोगों का श्रिष्ठिन कारथे का मन्दिर—७ वीं शताब्दी में राजा ईशान-वर्मा—याग्री श्रगस्य झाह्मण—१० त्री शताब्दी में राजा हैशान-वर्मा—याग्री श्रगस्य झाह्मण—१० त्री शताब्दी में पं० दिवाकर का कारथे में गमन—उसका वहां के राजा राजेन्द्र वर्मा की कन्या से विवाह—वहा झाह्मणों का आधिपत्य—यहां के सस्कार—हिन्दू मृतियां ४७— श्रगकोरवाट के स्वयहर—संस्कृत के शिलालेख ४७।

चम्पा—(४८—१३) द्यनाम देश में भग्रवमा का स्थापित भद्रे- अ श्वर मन्दिर। विकानत वर्मा के शिकालेख ४६—देवी भगवती की मृति—कृष्ण के गोवर्षनोद्धार की मृति—बुद्धनिर्वाण के बनाये विद्वार् देख वर्णी में परस्पर विवाहों के प्राचीन उदाहरकों की सूची १२।

शारी द्वारा गुड़ (१३—६१) माराग्य कानुका गेगी की हर्ने सुवा में परत्य में कर्ने के सिद्धान्ती में प्राप्त के विषय दिवा १४—— प्राप्ती देश के गुक्त कर्ने प्र का विषय कर्ने क्षि

> प्रसामाना सान्यः का सुमनमाना को १६० मुसनमाना का १६० वेवक का मुक्तमाना के वेवक का मुक्तमाना के सामाना के बारामा के सामाना के बारामा के सामाना के बारामा के कहाना का हिन्दों का मान्या पाना— स्तामका का सामाना का हिन्दों का सामाना सामाना का हिन्दों का सामाना सामाना का हिन्दों का सामाना सामाना स्तामका का सामाना का सामाना का सामाना सामाना का

वा का हिन्दू बिवयाँ को "

} ए (३०—१०) करान्स क्षित्र वर्षे के दिशिया इस शहरांके दुसर्व विचेता प्रयास विशे संदिश का रिकार-हेर ३१-एनेच ने ग त्रक् कोराज्ञ है देवर इ.इ. पुरसङ् । न-पांडे 'तहास्तु' हिं ने वे कियमें — होति शिक्षेत्रे ri i

श्रायों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक दृष्टि— (४३—६१) साइवेरिया में श्याम चहुवंशी मोरोप≖सुरूपदेश—शब्दशा-स्नानुसार टेशों श्रीर चारों के नामा की तुलना । ४४--- मलाया पैनिन--सुता में पनपन में आर्थ राज्य-वहा के राजा ऋदि-पश्चिमी विद्वानों के सिद्धान्तों से सार्थ सिद्धान्तों की तुवाना—भारतीय और मिश्र के सृष्टि विषयक विचार ५७ - चीन में गौतम बुद के चरणचिन्ह-हिन्दू श्रीर यूनानी देवों की तुलना ४=--प्राचीन भारतीय साहित्य में समुद्र यात्रा ४६ —महर्षि शुकदेव श्रमेरिका में —सहरेव की समुद्रयात्रा ६० — राजा सगर का विजय - सात द्वीपों का विभाग ६१॥

## द्वितीय अध्याय (६२—८१)

मुसलमानी राज्य और शुद्धि—६४ गौराङ्ग चैतन्य महात्रभु का मुसलमानों को शुद्धकर वैष्णव बनाता ६२-६४।

मुसलमानी काल में श्रुद्धि - (६४ - ७३) जैसन्नमेर के राव चेचक का सुलतान हैवतखा की पोती सोनसदेवी से विवाह-पांगडतराज जगताथ का बादशाह की पुत्री सवित्रिका से विवाह—शाहजहा के समय मुसबमान खियां से हिन्दुकों का बेरोक टोक विवाह — मुसलमान भौरतों से हिन्दु की के विवाह की रोक करने का नया क़ानून-तद्नुसार परस्पर विवाहों की रुकावट । ६६ — अकबर के हिन्दू भाव — राय मल्लीनाथ के लढ़के कुंवर जगमाली का नवावजादी गींदोंली से विवाह — सलीम जहांगीर का हिन्दी पढ़ना-खुसरों का हिन्दी पढ़ना- दारा का संस्कृत पढ़ना- रुस्तमसां की रससान रूप में शुद्धि- उसकी मिक्र ६८-मुसलमान महिलाकवि 'ताज' श्रीर उसकी कविता—ताजकी शुद्धि (६८-६६) पिहानीवासी जमालुद्दीन की कृष्णभक्ति - कृष्णभक्त रद्दीम - अक-ब्र का हिन्दू कवियों को आक्षय देना ७०-राजस्थान में मुसलमान

मह का रमन धरे-डाल गर्—युवः दन कोगों बा हर्ष ४-१८) कारोत-इमे-केंद्र दिन् तानित जी हैं मबंदी स्तपनी । १५—इं की राज की में राजा हैराह - मार्की में पं• दिवाका क केन्द्र इनो की कल्या से दिवाह-में सहबनों वा स्थापित मेरे - क्रे

ई महिदान का उहेन ११-

स ४१—देवी मगवती से कुनियंग के बनाये विहार-प्राची भी सूची १२।

श्रीरत रखने की रीति—वापा रावत की मुसलमान रानी—मुसलमान दालद की श्री दाद्वी रूप में शुद्धि—दाद्वी के शिष्य भक्त 'रजवली'— नाभाजी डोम—सैन भक्त नाई—रेदासजी चमार ७१—रामानन्टजी कृत मुसलमान खुलाहे श्री कवीरजी की ग्रुद्धि—वञ्चभाचार्य कृत तीन पठानों की शुद्धि—गुरु गोविन्द्र्सिंह का स्त्रार की हुड्डी से सहस्रो मुसलमान हुए हिन्दुश्रों की शुटि करना—नुलसीदासजी का शुद्धिका दोहा—सुसती, वेचोटी, ' दादी वाले मुसलमानों का शुद्धहोकर आर्य होनेका भविष्यपुराण में प्रमाण— ७२—राजा गगासिंह की कीहुई शुद्धि—राजा सुखपास की कीहुई शुद्धि।

तुग्रलक काल में शुद्धि (७३—७४) एक ब्राह्मण की शुद्धि— सिकन्दर के ज़माने में शुस्तामानों की शुद्धि—श्रीरंगजेव के समय में मिरजा श्रम्दुत्त क़ादिर की शुद्धि—राजा जसवन्तर्सिंह का मज्जिदों का मन्दिर बनवाना (७४)

इसलामी काल हिन्दुओं के खून से रगा हुआ है (७४ — १ मश) नाबन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का जलाना—इस्लाम के जोर जब को बतलाने वाली ऐतिहासिक पुस्तक ७४, ७६ — कुरान में जोर जब करने की हिदायत — मुसलमानी अल्याचारों पर ऐतिहासिकों की सम्मति७७ — मुसलमानी जमानेके घोर अल्याचार और अनाचार७७ — मश

# तृतीय अध्याय ( =२—११६ )

शुद्धि श्रीर राजपूत इतिहास—(=२-६०)विजयी होने की वेद म आज्ञा—आये जाति की विजय =३—किंव हरिश्चन्द्र, भूपण आदि की वीरस्स भरी कविताएं (=४ =४) हिन्दुश्रों की वर्तमान कायरता और श्रध-पतन =६—वीर राजपूत श्रमरसिंह राठोड की वीरता—वीर राज-पूतों का श्रध-पतन— =६ राजपूतों की वीरता (६०—१११) सुस-ज्ञमानों के श्रत्याचारों का बदला लेनेवाले महाराजा श्रजीतिसिंह के कार-

शमें—प्रत्यस्य द का रहता की सार् 🦡 बा प्रदेशींमें हुई। 📜 ्रम्म साम्यान ध-पूरके 🚉 🕫 की बराम बना है वृतियाँ की क्षेत्रकरी है महा० दर्जनांत्र के दुव दील हा राज-दा राह्यूमें की दीक-मन नापडी हाई के क्लेक हारायम् नाम भवा के शन्तव्याने नार सविद्याः १०६,१०१--राबर्गं बमलेन गुरंदर् —यनास में चन्नोत —वर्ष पारिवर्तन में \*÷ कानिया ही सन्ति है। बैगलमा हे माना हैरावार के दीवार अ सुमलमान कीरती में हैं किर-वर्गान स्टि अलक्षाति की हुन् शिंदि न करने से

सेवर्ड्सन की स्वाहर है। बतना १११ - काम्याह

हुमब्दान र्गे —ह्युत्र निक्षे जित्तम कह 'त्रपर्व'-समा का—गणनम्हा ह सहस्रकार्ये हम तेत का<sup>ई</sup> रही से महफें सुपतना द्विस्त्रोत-पुर्श्वान नेश शरीकानुतास् में इन्द राष्ट्रा गुजर सबी केंद्री हैं। -४४ ) एक माहच् केंद्ररे-श्चि - सीरंगनेय के स्पर्ने जनवन्तिह वा मीति।

एन से रंगा दुशा है (er-धासची का तलाना-इतार ह दुमके ०१, ४६-इगि विश क्रम्याचारी पर प्रेन्श्विम ह द पाचार भीर बनावार ।--

(=2-884) =3—कीं डरीक्टब, मूल्य र्री, ) हिन्दुक्षों की वर्तमान कापरात नेत राग्रेड की बीरता—की ( तं की बीरता (१०—१११) हैं। नवाले महाराजा अजीतसिंह के ही

नामे-स्रजमलजी का मस्जिद का मन्दिर बनवाना ६०-मरहटी का शाहजहा की बारादरी ( अजमेर ) से शिवमन्दिर वनवाना-महारा-जा अजीतसिंह की कीहुई शुद्धियां-वीरों की वीरता के नम्ने ( ११ ) अकदर पर हिन्दू प्रभाव-अववर को शुद्ध न करने में हिन्दुओं की मूल ६३ - धूम के श्रीराजाराम की कीटुई अकवर बादशाह की अन्त्येष्टि श्रीर बादशाह अकवर की शुद्धि-श्रीर वीरों की वीरता-भरतपुर के कवियों की भोजरिवनी कविता १४ - भीर दुर्गांदास की धीरता १४-महा । अजीतसिंह के पुत्र वस्तसिंह की वीरता और सुधार-पृथ्वीराज चौहान की वीरता—महा० गर्जासंह और रामपाल की वीरता ६६ — सेड़-राजपूर्ती की बीरता—राव सातजनी की वीरता ६७ —जात पाँत तो कुक मही-नाथजी राठोढ़ का गीदोत्ती इरण ६= महाराया क्रम्मा की बीरता - जोषा हरनाथसिह—राजा सलहदी पृष्टियाकी वीरता तथा मुसलमान स्थियोंकी शुद्धि ६६--राजपूताने मे ब्याहता श्रीर रखेल श्रीरतों से उत्पक्त संतानों के समान श्रधिकार १००,१०१ — हिन्दुओं का मका से मुसलमान क्रियोंको लाना— राजप्ती जमानेमें शुद्धिकी रीति—१ द्वीं शताब्दी में ईसाईवों की छुद्धि १०२ —वंताल में वैतन्यदेव की कीहुई शुद्धियां—भ्रोसवालों की शुद्धि १०३ —वर्ण परिवर्तन में त्रहापुराग का प्रमाण—हिन्दुभों की व्याहता मुसस-मानियां की सन्तानें हिन्दू — इसके कुछ ऐतिहासिक नमूने १०६ — जैसलमेर के महाराजा अमरसिंह की कोंहुई श्रमरसागर में शुद्धिगां-हैं इरावाद के दीवान महाराजा सर किशनप्रसादनी तथा सोदा राजपूर्ती में 1 - (=२-१०) दित्रपा होने ही हैं असलामान खीरतों से विवाह करने की वर्तमान रीति - १०७ कायमखानी. श्रलस्वारी की शुद्धि—शुद्धि के विरोधियों का अधेर ११०।

शुद्धि न करने से हानियां—(१११—११६)गांव देशके सुबतान सेयबहुसेन की शाहजादिया के प्रेमपान-हिन्दू नवयुवकों का युसलमान बनना ११२-- श्रासमान तारा के प्रेस में राजकुमार यदु का सुसल-

मान बनना ११३—शाहजादी के प्रेम से कालाखांट का गुमलमान बनना ११४—फालिदास गजदानी का बाहजाटी के प्रेम में मुसल-सान बनना ११६।

# चतुर्थ श्रद्याय (११७--१२४)

शुद्धि और महाराष्ट्र इतिहास—(११०) भृषण की की अस्विनी किवताएं—(११७—१२०) शिवावी का यहुत से मुम्समानों को ग्रद्ध करके सेना में भर्ती करना १२०—नेताजी पालकर की ग्राद्धि १२१—शिवाजी के अष्टप्रधानों में पिरदतराय के ग्राद्धि और मुधार के कार्य १२३—शिवाजी की माता हारा सदार नाहक निग्धासकर की ग्राद्धि १२१, १२२—पुत्री सुक्षी याई का शुद्ध हुवे निम्बासकर के यहे पुत्र से विवाह १२२— माह्मण मरहरों की ग्राद्धि १२२—साहुजी के समय में पृताजी खंडकर की शुद्धि २३--पेशमाक्का में ग्राद्धि १२६— २२४।

## पश्चम ऋध्याय ( १२५—१३८ )

वाजीरात पेशवा का मुसलमानी मस्तानी से विवाह और उसके शुद्ध
पुत्र शमग्रेर बहादुर का यवनों से पानीपत की लग्ना है में जबना १२४।

दिलस जातियों को ईसाई और मुसलमान होने से वचाओ
(१२४—१६८)दिलों की ईसाई मुसलमान वन जाने की व्यर्थ धमिनवा—
हसलाम धमें के दोष—िश्चयों की इज्जत नहीं—धमैपरिवर्तन में पतिपानी
के सम्यन्ध ट्र जाना—धार्मिक स्वतन्त्रता का नाश—विधा की शञ्चता—
पंदोसियों की वह वेटियोंपर धोला, जल—चचेरी बहिन से शादी—व्यभिचार
पूर्ण शिवा—देशदोह की शिवा—। १२८। इसलाम धमें की हिन्द्
धमें से तुलना—हिन्दू—वैदिक धमैंकी श्रेष्ठता १२६ ईसाई मुसक्र

को है वह तेन हैं बोर्सियण 11-सा है दूरेन देश हरवाल है है-बुग्यल है बहे-हरिय है स्वराह

बह इ

दे पूर्व दे । दे पा कर्य - दे । दे 111-क्षेत्र । हो - 111-111 से दोल - के क्ला के दोल - के क्ला होतों हुएता है । होतों के प्रदान हिंदा | 141

> होंगार दुर हो शुरे हैंग होतर (12)

ही सुन्तर-

. . .

में कामचीर शाहरशत राक्षि के देन में हुन

5--- ( 48 )

-(११४) स्वयं के की श्रुत से हुम्बरावें हैं हैं। ्रमध्य के द्वारि वरा-के केंग्र सहाय के बार्ड उग-नमाध्या की द्वि ।।। क्षा के बरे दुव में हैंति है -मार्की के समय में राजे हैं। ₹ 173-4<sup>3</sup>91

(二年)

क्त में दिवस की सारे ही क्षे बर्सा में लगा।स मुस्तनान होने से प्रवामी । इव उन्ने ही दर्श वर्तिका-क्त-प्रदेशीयको ने प्रीतर्थे, औ का नाम-विधा की गत्नी-बेरी बहिम से गाई।—धारिश । इत्रसाम घर्न की विष् eat 146 feit ger.

मानों की संकीर्णता श्रीर बैदिक धर्म की उदारता—मुसस्समानी धर्म के कृडे सिदान्त 1३२-मुसलमानों के गन्दे श्राचार- मुसलमानों के हज़-रत के घृणित माचार घौर अष्ट जीवन १२३। एखित भाइयों को उठन की उत्तेजना-दालिकोञ्चार और उत्तति के उपाय-१३१-वारवस का मुसजमानों को भक्तिमां से भी नीच बतबाना—१३६—मुसबमान कवियाँ की इसलाम पर फ़ब्बियां १३८।

## षष्ठ अध्याध ( १३६--१४६ )

ं हमें शुद्धि क्यों फरनी चाहिये ( १३६—१४६ ) शुद्धि करने के पांच कारख-वादिक सम्यता श्रमर है-गधे से घोड़े वनने की थाथी युक्ति १४१ - कमें। से गिरना और उठना-(१) इसखाम का भगका कीढ़-(१४२-१४४) शुद्धिको सुपरियाम-(३) जात पांत को न्यर्थ पचड़ा-महापि द्यानन्दकी शिक्षा १४७। ( ४ )-हिन्दू जाति को सर्वनाश से बचावो-हिन्दू जाति के हास का चित्र ११। (१) ईसाई मुसलमानों के हयकपढ़े-आगासानियों के हथकपढ़े-143 । ईसाइयों का जाल- ेशुद्धि के कार्य में वाधा-शुद्धि आन्दोलन के लिये र्व शिक्षाएं १४६।

## सप्तम अध्याय (१५७—१८७)

वर्त्तमान युग में शुद्धि के मार्ग में रुकावटें-मलकानों की शुद्धि कैसे प्रारम्भ हुई (१४७-१६०) दिन्दुओं की व्यर्थ ढोंगवाज़ी--( ११ द ) मुसलमानो के भयंकर ऋत्याचारों से निदा मग--निज़ामी की तवलीगी चाल-मज़कानों की शुद्धि-भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना--

427

शुद्धि पर शंकार्व धौर उनके उत्तर ( १६०—१८३ ) (१) क्या शुद्धि से हिन्दु गुमितिम पेषय टूट जायगा ? १६०। (२) क्या हिन्दुशों को शुद्धि का यधिकार हे ? -- (१६१) (३) यया सुम-लमानों को शुद्धि से चिड्फर सिरपीयी करनी चाहिये ? १६१ । - स्या शुटि से जातीय महासभा वन्द होजायमी ? १६२--१६३। (१) बसा हिन्दुकों को अधिक संख्या वाला होने के कारण शुद्धि यन्द करनी चा-हिये ? ( ६ ) क्या मुसलमान हिन्दुचीं को मुपालमान धनाना छोद्दें ? १६३। (७) क्या धार्मिक स्पनम्प्रता में कांग्रेस को याधा डासनी चाहिये ? (१६३) ( = ) नाकरणाही से लढ़ने के किये क्या हम धार्मिक सिद्धान्तो को स्यागर्दे या विधर्मी यन जाय १६३-१६४ ( ६ ) क्या राजनितिक सुधारों के साथ सामानिक व धार्भिक सुधारी की भाषरय-कता नहीं ? १६४। (१०) क्या मुमलमानी को यह न सिशापा नाय कि हिन्दुओं को भी अभिकार देने होंगे ? १६४ । (११) क्या विरेशी हि-न्दुर्घो पर भलग रहने का दोप नहीं खगाते ? १६४। (१२) मुसल-मान लड़ें करांड ती हम क्या करें १६६-1६=। (१३) वर्तमान के दगे देख कर क्या हिन्दू मुस्लिम प्रेय से निराश होजाना चाहिये ? १६८--१६६। (१४) क्या पहले अन्य कुरीतियां दूर करें तम श्चिद करें या पूर्व ही श्चिद्ध करें १६६-१७४। शुद्धि करने से गोरका होती है--श्रीदेवदत्तजी टेम्परेन्स श्रीचर का गोरका का ज्योरा ( १४ ) शुद्धि का प्रचार क्यों नहीं होता १ १७४---१७= ( १६ ) सुस-लमाना का कलमा पदने, पानी पीने, रोटी खानेवाला कैसे शुद्ध हो ? १७८--१८० (१७) शुद्धि के विरोधी के तिये क्या शास्त्राङ्ग है ? १८०-१८१ (१८) शुद्धि जनसमुदाय के सामने कैसे करनी चाहिये १ १८१-१८२ शुद्धियों की विधियां-मार्थ पदातियां १८१-१८२। (१८) शुद्धि की ऐतिहासिक, घटनायें १८२-१८७ । 'तारांक्षे सोरठ' में बिखी द्सरे 'सत्तासियों' के बाद श्रीरंगज़ेय के

1

ú

mist greet

tiser exec

trife-the

treether

t

क्षित्रं के क्षेत्रं के क्षित्रं के क्षितं के क्षित्रं के क्षत्रं के क्षित्रं के क्षित्रं के क्षित्रं के क्षित्रं के क्षित्रं

त्तर ( १६०—१८३) अधगा ? १६०१ (२) क्रीचे ! १६१ । – ता (१६६) (३)स्य हरू P-141 (4) इ द्वादि यन्द्र करती च राजमान बनाना झेर्डे टारेम को बाधा राजने के निये क्या इस धार्निक र्वे १६३—१४४ (१) गर्निक सुवारों की कावरर-हो यह न तिसाया जाप कि (11) क्या विदेशी है-144 1 (12) BHE नेरामा होजाना चाहिये ! झुरोवियां दूर की तर -- १०४ । श्रीद क्ले चर का गोरवा का गोरा \*\*-- ja= ( 1년 ) 원년. वानवाला देसे शुर हो? तिये न्या शाकाश है! के सामने कैसे कानी बोधिया—शर्य पहतिया

जत्र से वनी सुसलमान श्रियों की मारवाड़ियों ने शुद्धि की-अनहल-वाड़े के राजा भीमदेव द्वारा कुछ मुसलमानों की शुद्धि - जुलाव देकर की गयी शुद्धि—सुकती मुसद्समानों की शुद्धि—शिया और सुन्नी शेखावत श्रीर बाढ़ेल राजपूत वने-हिन्दू धर्म पर हुई बड़ी २ कुर्वानियां, जोधन ब्राह्मण-हेमू-सम्भाजी-चांपानेर किले का हाकिस वेणीराव-सिध के हाकिम सिंध के उत्तराधिकारी लतीम के राज्यकाल में शुद्धियां-जयपाल के नवासे सेवकपाल की शुद्धि मुलतान के हाकिम शेखन-मीयद लोदी के पाते अदल फतेह इाठद की शुद्धि-मालावार के मुसल-मानों की शुद्धि-मुवारकशाह के जमाने में शुद्धियां-मालिक खुदें की शुद्धि—फिरोज़शाह तुगलक के ज़माने में छुद्धि १८७।

# अष्टम अध्याय (१८८—१६७)

शुद्धि श्रौर कांग्रेसी नेता—कांग्रेसी नेताणों का शुद्धि विरोध— उसका प्रत्युत्तर—स्पराज्य, कोरचा, एकता आदि के किये भी शुद्धि रोकी नहीं जासकनी १८६-कांग्रेस की नेशनल पार्टी का शुद्धि विरोध व्यर्थ है—श्रत्याचार और हत्याकाण्डों से शुद्धि बन्द नहीं हो सकती—हत्याश्रा से इसलाम का मुंह काला होता है १६१ - मौकाना अबुलक्लाम आज़ाह के शुद्धि और संगठन के विरोध का उत्तर १६२-शुद्धि के काम से स्वराज्य, क प्रेस भीर इतहाद के कामों में धक्का नहीं लगता-इस विषय में स्वा॰ श्रद्धानन्दजी का उत्तर १६४-शुद्धि सभा स्वराज्य की विरोधी नहीं - शुद्धि से हिन्दू संगठन और स्वराज्य होना सुगम है विश्वतेम के बोगियों के शुद्धि के विशेष का प्रत्युत्तर- मुक्त-मान ईसाइयों के अन्याय संहन करना विश्वप्रेम नहीं है १६१-हिन्द् वैदिक-धर्म विश्वप्रेम का बाधक नहीं है- संकुचित हिन्दूधम का द्वार महर्षि दयानन्द ने खोल दिया है १६६।

The Water

å

-1इमा (१३) वर्तमान

सिक घटनायं १८१-सियाँ' के बाद धीरंगनेव के

THE LOCKSTONE WAS A STREET, WITH THE PARTY OF THE PARTY O

#### ( १२ )

# नवंम ऋध्योय (१६८—२०३)

श्रार्थसभ्यता का महत्व श्रीर श्रुद्धि १६६—केवध देश के राजा 'अश्वपित की घोषणा—योरोप में पश्चिमी सभ्यता से भारी श्रसन्ते।प ११६—मुसलमानी देशों में नया युग—टकीं, ईरान, चीन, मिश्र श्रादि में राष्ट्रीय उन्नति २००—भारत के रोगों के लिये १ सजीवन (२०३)

#### दशमे अध्याय ( २०४ — २२१ )

हिन्दू मुसलिम चैक्य, स्वराज्यवादी थार शुद्धि (२०४—२११)

मुसलमानों का विदेणप्रेम—हिन्दुओं का स्वदेश-प्रेम २०१—स्वराक्यवादियों की भूख—जुक्त्म सहना थीर करना दोनों पाप हैं—मुसलमानों
के जुक्त्म सहने से नौकरशाही के ख़क्त सहना थाजायगा—इसमे स्वराटय असम्भव द्वाजाय ॥ २०२—उस्नित के लिये दिलतो पर अस्याचार न
करो—जा उद्धार न करे वह धर्म नहीं—ग्रुसलमानोकी धमकीसे मत हरो
सबको धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिये २०६—हिन्दू धर्म जीयो नहीं है—
ग्रार्थ सभ्यता के सामने हैसाई थीर मुसलमानी सभ्यता कुछ नहीं है।
२०७—श्रार्थ सभ्यना का मूलमन्त्र—मुसलमानी सभ्यता की गिरावट
२०५—वहों के मुसलमानों की उलटी चार्ले—स्वराज्यवादियों के खिलाप्रत मान्दोलन की क्यथैता—खिलाफत की सहायता का उलटा फल—
कुरान में हत्यारी शिका एकता न होने देगी २१०—७ करोड़ ग्रुसलमानों
को हिन्दू बना लेना मसम्मव नहीं।

हिन्दू मुस्तित्तम ऐक्य कैसे होगा?(१११—२१३)सिद्धान्तों का हनन करने से ऐक्य होना श्रसम्भव है २११— चीन के सुनयातसन की विकतता—हिन्दू सगिठत होकर स्वराज्य पा सकेंगे—दो गरम लोहां के समान परस्पर मेल होना सम्भव है २१२—श्रन्प सक्यावालों को श्र-धकार मिलने की बात का योधापन २१३। निश्चित निया स्वाच्य नहीं है २१४ सत प्रयो—काल प्रव स्वस्तान की अवाल बास सुत्ती हैं—काल से प्रान्त विकाश करने की—बाताडी के विक् युवा चाहते—'बाउट २ गांध—हिन्दुकी की द

> एकाद रा गृद्धि और लि को मिसका काम क गुरु वोविन्वसिंह्बी गुरु हरवोजिन्द्र्वी की १२४—स्टेश्स को गुरु वोविन्द्रसिंह के

> > द्वादश हिन्दू जाति पाला ष्टर से हिन्दू का निस्तार हिन्दू महासमा के कित शक्ति होना था

C. William

निश्चित निर्वाचन (२१६—२२१) हिन्दुओं में सगठन न होने से स्वराज्य नहीं है २१४—स्वराज्य का सत्यमार्ग तप है—पैक्टों के चकों में मत फंसो—साम्प्रदायिक निर्वाचन अनुचित है २१६—श्रधिक संख्या के मुसलमान भी श्रत्याचार करते हे—सरकार की कूट नीति से हिन्दुओं की श्रांखें खुली हैं—काग्रेस का मुसलमानों का श्रनुचित पद्मपात—भाषाभेद से प्रान्त विभाग करने में ऐक्य नहीं हो सकता २१८—योग्यों का चुनाव करो—श्राबादी के लिहाज से भी मुसलमान सब वाता में हाथ नहीं बच्याना चाहते—'भीठा २ हप् श्रीर कहवा २ थूं का मुसलमानों का सिद्धान्त २१६—हिन्दुओं की राजीनामा करने की बुरी श्रादत २२०।

### एकादश ऋध्याय ( २२२—२२≈ )

शुद्धि श्रोर सिक्ख इतिहासं, २२२—२२८ सिक्सां श्रीर हिन्दुश्रां को मिलकर काम करना चाहिये २२३ गुरु गोविन्दिसहजी का वचन— गुरु गोविन्दिसहजी की की हुई शुद्धियां—श्रानन्दपुर में शुद्धि— इटे गुरु रागेविन्दिजी की की हुई 'कन्दोला' नामक सुसलमान कन्या की शुद्धि २२४—जत्थेदार रामसिंह की शुद्धि—हिन्दू धर्म पर सिक्सों का विलदान— गुरु गोविन्दिसह के पुत्र फलेहिसिह जोरावर्सिह के क्वन २२६—२२८।

# द्वादश श्रध्याय ( २२६—१४१ )

दिन्दू जाति को इसलामी हमले से बचाओ २२६—२५९ परस्पर फूट से हिन्दू साम्राज्यों का नाश २३०—श्रीमती सरोजनी नायह का निस्तार आजाप—पंजाव श्रीर सिंघ की उपेचा करना मूल है २३९—। हिन्दू महासमा के संगठण न होने से हानिया २३२—नेवाश्रों की संगिठत शांकि होना आवश्यक है २३३—सरहद के हिन्दु खें पर संकट

१०३ ) १—वेदन हेट के पन ज्य से भारी ज्याननेत

एन, चाँत, मिस करि चे १ मजीवन (१०३)

(359.

ुदे (२०१—११) :-देन २०१—स्वातं ने दान है—सुपवतत्वे प्राप्त पान समने सार

वित्रतो पर असाचार न सातोको धमकीसे मत को हु धमें जीये नहीं है—

र्ग सम्यना कुछ नहीं है। साम्यना की निरावर

-श्वराज्यवादिवां के बिड़ा

्रम्या हा उन्य एव ०—व करोह मुसहसाती

11—212) सिंदान्तों को
— कीन के प्रन्यातसन
पा सकते—हो गरम लोही
-रूक्य संस्थानालों की स

२३४—हिन्दू श्रीर मुसलमानों की नीतियों में मेद २३४—मुसल-मानी श्राक्रमणों का मुकावला करने का तरीका २३६—इस्लामी कूट-नीति २३७—हिन्दू धर्म की रखा करों (२३८) हिन्दू धर्म पर हकीक्रतराय, गुरु गोविन्द के पुत्र, श्रजुंन, वन्दा, मितडास, तेगबहादुर, शम्माजी श्रादि का बिलदान २३८—हिन्दू धर्म का स्थाग फभी न करो—श्राय राज्य बनाने का यस्त—हिन्दू सगठन का कम २३६— हिन्दु श्रों की प्रथम माग, प्राचीन हिन्दू मिन्दर जो मिस्तिर वने हैं, वापिस मिल २४०—कांग्रेसी नेताश्रों का मुसलिम पणपात श्रीर हिन्दू मागों को प्रश करने में श्रसमर्थता २४९।

### त्रयोदश अध्याय ( २४२—२५१ )

सरकार छौर शुद्धि (२४२—२४१) सरकार की स्वार्थभरी नीति २४३—मि॰ टी॰ का शुद्धिपर घृणापकाश—टाइम्ज आफ इन्डिया का श्रायंसमाज पर आहेप—स्टेट्समन में विश्विन वायू का आलाप— प्रान्तीय सरकारों की सरक्यूबरों द्वारा आफीसरों को चेतावनी—लाढें इरिवन का एक भाषण २४४—सगठन करके हिन्दूधमें प्रचार करने का उपाय २४४—निराशा की श्रनावस्यकता २४६—सरकार का श्रानावश्यक मुस्लिम पलपात श्रीर अन्याय २४७—हिन्दू मुस्तिम वैमनस्य में सरकार की उदासीनता—कांग्रेस और पैक्ट विश्वास योग्य नहीं २४८—श्रावि श्रान्दोजन में दुष्टों के दमन के बत्न की श्रावस्यकता २४६—क्षचहियां विश्वास योग्य नहीं—द्यह की महिमा २४०—२४१।

चतुर्दश श्रध्याय ( २५२—२८६ ) भारत में श्रक्षि का क्या कार्य हो रहा है (२१४—२१६) भार- तीय शुद्धि समा हा २४४—समा के कार्य का वायस्थय २४६।

गुजरात में शुन्ति र तत में ईसाइमें के मान नियों का जाड़ २१८ जाड़ २११—कोश कोश में शुद्धि समा कें समा के केन्मों की रचना का समा २१०—बढ़ोड़ा में शुद्धि, संगठन की मी गुजरात में भोजेसताम

\$

महास प्रान्त में वापूर्वि—महास में सार्थे—दोष—हमके क बान्दोसन २६६—दा उन में दूसाई मत का प्रवार—पं० वे,वन्द्र जी रेहर्र—प्राप्तसात्र की बिह्ला का हस कार्य में सहार में प्रम. के रामा रेहर—बालार में पं० " कार्य—नीलागिर की "

महाराष्ट्र में प्रचाः पंजाब में कार्ष (रे॰।

-

त्तीय शुद्धि सभा का परिचय—स्थापना २४३—सभा के उद्देश्य २४४—सभा के कार्य २४४—शुद्धि समाचारपत्र २४४—शुद्धिसभा का श्रायन्यय २४६।

The Fire

गुजरात में शुद्धि और संगठन का कार्य (२४७—२६२) गुज-रात में ईसाइयों के सात मिशन २४७—श्रागाखां का जाल २४८—मोटा मिगां का जाल २४८—इसनिजामी का जाल —इमामशाह का सत्यंथी जाल २४६—बदोदा नरेश का शुद्धिकार्य में श्रीगणेश २४६— बदोदा में शुद्धि सभा की खापना—मुग्यई में हिन्दूसभा की योजना— सभा के केन्द्रों की रचना—श्रवला-श्राश्रम, भील-धाश्रम श्रादि सस्थाओं का जन्म २६०—बदोदा सभा की श्रोर से दस हजार की शुद्धि—गुजरात में शुद्धि, संगठन की नीय—प्रोकेसर माणिकरावनी के शुभ उद्योग— गुजरात में मोलेसलाम रियासतों के श्राधिपतियों की शुद्धि (२६९)

मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य (२६२-२७०) मोपला विद्रोह से जागृति—मद्रास में बाह्यण भवाह्यण की विकट समस्या—दृष्टिदोष— एपर्श—दोष—हनके कारण भरपृश्य जातियों का हिन्दू धर्म के विरुद्ध धोर श्रान्दोलन २६३—वहां की श्रन्पुश्य जातियों में इस्लाम का प्रचार २६४—उन में ईसाई मत का प्रचार २६४—दिन्ण में अधिरामजी आदि का प्रचार—पं॰ वेद्वन्धुजी का प्रचार—पात्तघाट के इहवा लोगों में प्रचार २६६—श्रार्थसमाज की विजय—सेठ झाजूरामजी और जुगलिकशोरजी विदल्ला का इस कार्य में दान २६७—मतावार में मोपलों का प्रचार—सहुरा में एम. जे शर्मा का कार्य—मंगलोर में पं॰ धर्मदेवजी का कार्य २६८—धंगलोर में पं॰ सत्यव्रतजी का कार्य—मदास में आर्यसमाज का कार्य—नीलिगिर की पहादी जातियों में प्रचार २६६।

महाराष्ट्र में प्रचार-कार्य (२७०) पंजाय में कार्य (२७१) धार्य कर्मवीरोंका कार्य २७१—मध्यप्रान्त

まれれー明 : 24 - 15:25 : 24 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 - 15:25 : 25 -

् हो सीहा हो है

ल पान की में

u, st

1、七名前 1、衛が

्राप्ता के स्वरंगी स्टार का स्वरंगी स्टार का स्वरंगी से का का स्वरंगी से का का स्वरंगी से का स्वरंगी

\_254 ) (\$ (2.48—244), HT

उद्या ३४१-कव्हरिम

-2791

में कार्य — सध्यभारत में कार्य २७२ — सिन्ध में कार्य २७३ — कारमीर में हिन्दू थों की दशा और वहां शुद्धि का प्रचार २७३ — २७४ — यहां हिन्दू जनता की दुर्दशा — वालविवाह के भयकर परिणाम २७६ — यहां मुसल मानों के धृणित कार्य — ईसाइयों का काम — आर्यसमाज का शुद्धिप्रचार २७४ — राजस्थान में शुद्धि २७४ — २७७ — आर्य पुरुषें के प्रशंसनीय अर्थ २०६ — राजस्थान में शुद्धि वार्य २७६ ।

उपसंहार (२७८—२८६) योरोप में शुद्धि आन्दोलन २७६— योरोप में नया युग—टर्की में लागृति, कुरान, हंदीसों को श्याग कर वैदिक सिद्धान्तों पर अकाव २७६—योरोप में उपनिपदों का प्रचार—सत्यार्थ— प्रकाश का टालस्टाय पर प्रभाव—योरोप का वाइयल पर से विश्वास ठठना— विज्ञान द्वारा कुरान का असत्य ठहरना २८०—ईसाइयत का योरोप में खरडन—डाइविन के सिद्धान्तों का खरडन—आर्थसमाल का सर्व-मान्य त्रिलवाद २८१—वैदिक कर्मवाद—योरोप में शबदाह की शिति का प्रचार—आर्थसमाल की गुरकुल शिक्षाप्रणाली का प्रभाव २८६— राष्ट्रभाषा देवनागरी का प्रचार—सम्तत्वभर्मी कुप्रधाश्रों के विरुद्ध झान्दें। जन—कर्मकेत्र में अन्तिम उनेजना २८४—२८६।

इति शुभम्।

भू । वर्षेत्र स्ट<sup>‡</sup> (

र महान्य द्वारायां १ इति का राग १ सार्वास्त्राय वार का १ सार्वास्त्राय वार का १ को महाल्या वि १ को महाल्या वि १ को सहस्त्रा वार्ये १ को सहस्त्रा वार्ये १ सार्वास्त्रा वार्ये १ सिन्द्र केश में इ सम्माद्य का स्वा

> १० बीर दुर्गार्म र ११ राज्यार मेर प्र विद्वा १३ बीर शिवार्ज प्र १६ बीर शिवार्ज प्र बिद्दान दर

\*

# चित्रों की सूची

77

ला है कर्च ३३३ - इस्टेंग् ल वश्च-राष्ट्र-सा के रोक्षम १४१-स्ट्रिंग --प्रारंपनात्र सा रुपेता क्रम है द्वारे हैं द्वारत 🎓 र न्या समीकेश के वर्ष रह र हे गाँद करतेन गा-त्य हरेयी को यह का हैते र नेराने का बचा-वर्ष रत्यत्र सामे हैंद्रकरा -उद्यक्तांच्युश्च क स्त पर्य-सार्यसम्बद्ध क मी <u>प</u> नीत है स्वार्थ किया न्यानी हा इस्त १०१-यक्त कुरकार्वे संस्कृतः -5251

९ धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द्रजी १५ महर्षि श्री स्वामी द्यानन्द शारम्भ मे सरस्वती २ महात्मा इंसराजजी मू० १२ १६ लाला लाजपतरायजी 9 \$ 2 ३ शुद्धि का दश्य Ho 15 १७ गुजरात में मोलेसलामां ४ राजधिराज सर नाहरसिंहजी की शुद्धि का दश्य 785 वर्मा शाहपुरा १८ प॰मदनमोहनजी मालवीय२२८ १६ धर्मवीर एं॰ बेखरामजी २४= ₹ युन्दावन ऋातृ-सम्मेलन ६ श्री महात्मा निम्वादित्य यवनो २० स्वामी श्रन्दानन्द्जी का को शुद्ध करके उनके गले में बसिदान कयठी पहिना रहे हैं १६ २१ महाराजकुमार उम्मद्सिंहजी ७ काचीपुरी में शुद्धि का दश्य ६२ शाहपुरा म हिन्द्धमं रचक महराया प्रताप १० २२ महात्मा नारायण स्वामीजी २१४ र हिन्दू भेष में शुद्ध हुआ २३ राजावहादुर नारायण्ला-सम्राट् श्रकवर लजी पीती २४६ १० वीर दुर्गादास राठेंड २४ महाराजाधिराज सियाजीराव ११ रा०र०मा० श्रात्मारामजी १०८ वहादुर,गायकवाड् वहोदा २४= १२ दानवीर सेंड जुगलाकेशोरजी २५ श्री० प्रो > रामदेवजी तथा विद्ञा रावमा० रामविलासदी १३ चीर शिवाजी महाराज ११६ शारदा १४ धर्मवीर पं० लेखरामजी के २६ रायसा० हरविलासजी बलिदान का दश्य सारदा एम ः, एतः ए० २७६

N.

The state of the s 

Yr.



मध्य भारत प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी का प्रधान था, अतः उस समय की सरकारी नीति के अनुसार में श्री कृष्णजन्म-स्थान में छः मास के लिये भेजा गया। उस समय श्राजमेर के कई प्रसिद्ध मौलवी भी खिलाफ़त आन्दोलन में जेल भेजे गये थे। जेल में मौलवियों के साथ रहकर श्रीर उनके हिन्दू स्वयंसेवकों को सुसलमान बनाने के प्रयत्न को अनुभव करके मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मारत का जुद्धार वर्तमान कांग्रेस की नीति से नहीं विलक शुद्धि, हिन्दूसंगठन और दिलतोद्धार से ही होगा। अतः श्रावण शुक्का १३ शनिवार संवत् १६७६ तद्नुसार ता० ५ अगस्त १६२२

£,5

( 2 )

को जब मैं जेल से छूट कर आया तो मैंने यह संकल्प कर लिया कि देशहित और स्वराज्य प्राप्ति के लिये मेरा कर्त्तव्य है कि मै हिन्दू-संगठन, शुद्धि और दिततोद्धार मे यथाशिक सहायता दूं। यह भाव पहिले ही पहिल मैंने श्राखिल भारत-वर्पीय आर्य्य-स्वराज्य-सम्मोलन के प्रधान की हैसियत से लाहीर के ''ब्रेडला हॉल'' में प्रकट किये थे। और तब से यह विचार में अपने लेखों और व्याख्यानों में बरावर ४ वर्ष से प्रकट करता चलां आ रहा हूं। उस समय भी सैकड़ो भाई मेरे समान विचार रखते थे, परन्तु विरोधी अधिक थे। मुक्ते भी ऐसे विचार प्रकट करने के कारण भयंकर विरोधों का सामना करना पड़ा। मेरे मित्र मुमसे रुष्ट होगये परन्तु मेरा अन्त-रात्मा अभीतक मुक्ते उन्हीं विचारों पर दृढ रख रहा है। श्रोर श्राज सुमे श्रत्यन्त ही प्रसन्नता है कि मेरे समान विचार रखने वाले भारत में सैकड़ों नहीं लाखों मनुष्य विद्यमान हैं। महात्मा गांधीजी उस समय शुद्धि के ऑन्दोलन के विरोध में थे और उन्होंने अपने यह विचार प्रकट किये थे कि 'शुद्धि नया आन्दोलन है और आर्यसमाजियों द्वारा ईसाइयों की नंकल करके चलाया गया है"। मैं स्वयं वंबई के पास जूही मे, जहां महात्माजी वीमारी के वाद स्वास्थ्य सुधारार्थ रहते थे, इस विषय में वार्तालाप करने गया था। श्रीर श्रीमान् भारत-भक्त सी. एफ. एन्ड्रज, देशभक्त सेठ जमनालालजी वजाज

100

\* .

श्रादि के सन्मुत सेवा में निवेदन विकि इसारे ू 🗗 विषय में मान " Foreign e! आर्थात् हिन् प्रसिद्ध प्रामाणिक नहीं करना चाहिय समान हवार्ये भन मैंने शुद्धि विषयक 🌶 किया और आन चंद्रोद्य" नामक शस्तुत करता है। बद्र पालन के ् अपना २ धंधा में भ्रमण करते द लिसते हैं वे मेरी मन कर सकी है। खंदि, दानेनाद्वार, के लिये भारत के श्रांत, व्यार, पंजाब

सि गर्मत्न स हे निये मेरा करन ल्डोदार में चपालि ह कि प्रतित मान हों हैंसियत से लाही फ़ार तब से यह विवर खा ४ वर्ष से प्रव क्षेत्रहों माई मेरे समन ह यं। सके भी थें र विधेनों का साला गर्व परन्तु मेरा सतः पर हह रह रहा है। हैं कि मेरे समान विवार स्तं मनुष्य विद्यमान हैं। ऑन्दोर्लन के विरोध में प्रकट किंग में कि गंगुहि जियाँ हारा ईसाइयाँ की स्वयं चंची हे पास जूही स्वारुव्य सुधारार्ध रहते थे। था । श्रीर श्रीमान् भारतः सठ जमनालालजी बनाव श्रादि के सन्मुख इस विषय पर वात्तीलाप करते हुए उनकी सेवा में निवेदन किया था कि यह शुद्धि आंदोलन नया नहीं चल्कि हमारे पूर्वज इसे सनातन से करते आये हैं और इस विषय में प्रासिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा॰ भाण्डारकरजी "Foreign elements in the Hindu Society आर्थात ''हिन्द्समाज में विदेशियों का सम्मेलन" नामक प्रसिद्ध प्रामाणिक लेख है, जिसकी सत्यता पर किसी को सन्देह नहीं करना चाहिये। तत्पश्चात् मैंने सोचा कि महात्माजी के समान हजारों मनुष्यों में शुद्धि विषयक श्रम होगा। श्रतः मैंने शुद्धि विषयक जो र प्रमाण जहां कहीं मिले उनको एकत्रित किया और आज मेरे ४ वर्षों के प्रयत्न का फल यह 'शुद्धि-चंद्रोद्य" नामक पुस्तक मैं पाठकों के सामने बड़े हर्ष के साथ प्रस्तुत करता हूं। गृहस्थ में सांसारिक कार्य करते हुए अपने चदर पालन के लिये अपने बाहुबल पर निर्भर रहते हुए अपना २ धंधा करते हुए मातृमूमि की सेवार्थ सारे भारत में भ्रमण करते हुए भी समय बचा २ कर कई सजन पुस्तकें लिखते हैं वे मेरी इस प्रस्तक के रचने की काठनाइयों का अनु-भव कर सके हैं। क्योंकि मेरी भी ठीक वही हालत है। मैं शुद्धि, द्वितांद्धार, हिन्दू-संगठन के श्रांदोलन को सफल फरने के लिये भारत के प्रसिद्ध २ नगरों में तथा राजस्थान, मध्य प्रांत, बरार, पंजाब, वंगाल, युक्त प्रांत, गुजरात, काश्मीर आदि

(8)

प्रांतों में इस विषय पर व्याख्यान देते घूमा हूं। पचासों लेख लिख चुका हूं। मेरे मित्र कविवर भूरालालजी कथान्यास शाहपुरा जैसे सज्जन मेरे लेखों श्रीर व्याख्यानों को पुस्तक-रूप में चाहते थे और मैं इनको प्रकाशन करने का विचार कर ही रहा था कि इतने में भारतोद्धारक महर्षि दयानंदजी सर-स्वती की जन्मशताब्दी के महोत्सव का समय निकट आगया, मेरे प्रेमी मित्रों के अनुरोध से मैंने "शुद्धि" नामक छोटी पुस्तक लिख कर भारत के प्राप्तिस पुरातः विवा श्रीमान् राय-महादुर पं० गौरीशंकरजी हीराचंदजी श्रोमा क्यूरेट्र राजपूताना म्यूजियम अजमेर् व राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीमान् ठाकुर किशोर्सिंहजी वारेठ श्रध्यच् इतिहास कार्यालय पटियाला तथा श्रीमान् रामनारायण्जी दूगृङ् इतिहास् मेनाङ् वालों को मेरी छोटीसी पुस्तक पढ़कर सुनाई। वे सुनकर प्रसन्न हुए श्रौर इन्होंने कई नवीन वातें तथा सुधार वताकर मुक्ते चत्साहित किया । मैंने जिनत संशोधनों के साथ पुस्तक को वैदिक यंत्रालय में छपने भेजदी। श्री मुशुराप्रसादजी प्रवंधकर्ता वैदिक यन्त्रालय ने कृपाकर पुस्तक के कुछ अध्याय छापे पर शीवता के कारण कई अध्याय विना छुपे रह गये । अतः ('शुद्धिं की भूमिका में मैंने उनकी पूर्ति दूसरे संस्करण में करने का वचन दिया थ्रा । तत्पश्चात् यद्यपि शश्चिष्धः का प्रथम संस्करण ख़तम हो चुका था तथापि कई कारणों से मैं

इसको पुनः क पाद् स्वामी अक्षान र्वत्साह उत्पन्न हिं A छोटं के बाद हुन, चंद्रीद्य (स हि. हात थीं तथा जो , समावेशं इर दिना गोपालनी शाबी र तया बंधवर श्रीमान श्रीर बार् महुए 🎉 भलन्त अनुगृहीत प्रकारित करने में श्रीमान् स्वान शादि सभा" वया भ घन्धुजी सन्पादक (अर्जुन) देहली, न एल० ए० अजमेर ब्लाकों (चित्रों)का आभारी हूं। यह ५ से रूपये प्राप्त कर कई लेखक अपने

र है। जर्ने न इसि इसतेवरी स नाप निवड कार कृति नमक सेही न्यवेहा सीमन् राह ना क्यूटा राजपूर्व र्शांत्र श्रीवहानव ण्यु श्रीताम वार्यालय टूरह रविहानस मेगार एतर्व । वे मुनक्र प्रवत त सुपार बताइर हुने में के राग पुत्रक से न रुग्य भारती प्रवेधकती - हुझ अस्याय हापे पर तं द्वां भारता है विद्यार संकरण है द्वार संकरण है गापि कई कारणों से में

इसको पुनः प्रकाशित करने में श्रंसमर्थ रहा। धर्मवीर पूज्य-पाद् स्वामी श्रद्धानन्दंजी के बिलदानं नें मेरे हृदय में श्रपूर्व उत्साह उत्पन्न कियां श्रोर मैंने ''शुद्धि' पुस्तक को बहुत कांट छांट के बाद दुवारा लिख डाली भीर उसका नाम 'शुद्धि चंद्रोदय''रख दिया, इसमें शुद्धि विषयक सब ही बातें जो मुने हात थीं तथा जो सुनी श्रोर पढ़ी थीं उन सब का श्रपूर्व समावेश कर दिया है। मैं मेरे परमामत्र श्रीमान् पंडित राम-गोपालजी शास्त्री रिसर्च स्कालर डी. ए. बी. कालेज लाहौर तथा वैद्यवर श्रीमान् कल्याणसिंहजी प्रधान हिन्दूसभा श्रजमेर श्रोर वाबू मशुराप्रसादंजी शिवहरे मैनेजर वैदिक प्रेस का श्रसन्त श्रनुगृहीत हूं। जिन्होंने मुक्ते यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित करने में सहायता प्रदान की है।

श्रीमान स्वामी निदानंदंजी सरस्वती ''मंत्री भारतीय हिन्दू श्राद्धि सभा'' तथा मन्पादंक ''शुद्धि समाचार''देहली, श्रीमान देश-वन्थुजी सम्पादंक ''तेज'' देहली, श्रीमान प्रोफेसर इन्द्रजी संपादंक ' श्रार्जुन'' देहली, श्रीमान रायसाहव हरविलासजी शारदा पम० एल० ए० श्राजमेर श्रादि में इस पुस्तक में छपवाने के लिये श्रापने च्लाकों (चित्रों) का उपयोग करने दिया श्रतः उनका में श्रत्यन्त श्राभारी हूं। यह पुस्तक मैंने किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार से रुपये प्राप्त कर उनकी रुचि श्रनुसार नहीं लिखी है जैसा कि कई लेखक श्रपने उदर पालनार्थ किया करते हैं। इसमें मेरे निजू अनुभव स्वतंत्रतापूर्वक लिखे गये हैं। इस पुस्तक के लिखने से किसी के दिल दुखाने का मेरा तात्पर्य नहीं है और न ज्यापारिक नीति से ही यह पुस्तक रची गई है। शुद्धि, हिन्दू संगठन, दिलते। द्धार आदि आंदोलनों को मैंने अपने भाविष्य के जीवन के विशेष ध्येय बनाये हैं और अपने सांसारिक गृहस्थ जीवन के कार्य करता हुआ मैं इन्हीं आंदोलनों को सफल बनाने की दिन रात चिन्ता में रहता हूं। अतः इस पुस्तक के रचने में मेरा एक-मात्र बहेश्य शुद्धि आंदोलन का प्रचार है।

इस पुस्तक के लिखने से मेरा कदापि यह मतलव नहीं है कि मैं किसी मुसलमान या ईसाई भाई का चित्त दुखाऊं या उनके धार्मिक नेताओं को दुरा भला कहूं। मैं जानता हूं कि मुसलमान ईसाइयों में भी बहुत २ अच्छे २ महापुरुष हुए हैं और अब भी विद्यमान हैं। मेरा तात्पर्य तो यह बतलाने का है कि ईसाई मुसलमानी धर्म आर्य हिन्दू धर्म के सन्मुख बहुत ही हल्का धर्म है। और आर्य्यसभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। इस पुस्तक में हिन्दुओं की कई उपजातियों के लिये भी जो इतिहास लिखा गया वह कदापि किसी का नीच ऊंच या वर्ण संकर बताने को नहीं बल्कि मेरा एकमात्र ध्येय यही बतलाने का है कि प्राचीन काल में हिन्दुओं का हाजमा जबरदस्त था और जो कोई विदेशी बाहिर से आते थे उन्हें वे ग्रुद्ध कर आर्थ जाति में सिन्मिलित करते थे। मुक्ते भलीभाति ज्ञात है कि ''शुद्धि

. 1

ıç

41.7

शाम " कर्न त अतिस्टिन है उन् ॰ ही हुए फीर सर् र वया सन 🚉 निवार हर मनः है। के साल या मेरी मूले ४१० बाहुदि वे हुन । हे परनारम है , आरित् पुरस ) वन वार्तेत्र में व देश और सम्बन इम पुन्तृह " भनेक पर्तिमा है। में शहि के कर्त क्रें उत्सादी मृद्धि हात सहा हूं करें देना मूल गया हूं। अधिक प्रशंमा के

निरन्तर गुद्धि वा

नावि ऐसे सव

ANT THE TOTAL THE PARTY OF THE

शास " आति गहन है और उसका पूर्णतया दिग्दर्शन करना आतिकाठिन है उसे जितने अधिक पहलुवों से सोचते हैं उतनी ही कुछ और वावें सामने आजाती हैं। अपने परिमित साधनों तथा स्वल्प योग्यता के होते हुए में जैसा कुछ शुद्धिविपय में विचार कर सका वह पाठक पाठिकाओं की सेवा में उपस्थित है। यदि इस विपय पर कोई सज्जन आधिक प्रकाश डालेंगे या मेरी भूलें वतलावेंगे तो में उन्हें सहर्ष स्वीकार कर दूसरा आधित में सुधार कर छपा दूंगा। मुक्ते विश्वास है कि इस पुस्तक के पठनपाठन से शुद्धि आन्दोलन का जोरों से प्रचार होगा और आयिहिन्दू युवक अपनी जाति की गाढ निद्रा भयंकर कर्मवीर वन कार्यक्तेत्र में उतरेंगे और अपने जीवन को आर्थ्यसभ्यता, देश और समाज के लिये अधिकाधिक उपयोगी वनावेंगे।

इस पुस्तक के चौदह अध्यायों में "शुद्धि" "संगठन" पर
अनेक पहलुओं से विचार किया गया है और अन्तिम अध्याय
में शुद्धि के कार्य का संत्तेप दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें
कई उत्साही शुद्धि के कार्यकर्वाओं की विस्तृत रिपोर्ट मैं नहीं
छाप सका हूं और कई शुद्धि के कार्यकर्ताओं के नाम भी में
देना भूल गया हूं। उन सब से में चमा मांगता हूं। सब से
अधिक प्रशंसा के अधिकारी वे सज्जन हैं जो विना नाम चाहे
निरन्तर शुद्धि का कार्य गुप्त रूप से कर रहे हैं। और हिंदूजाति ऐसे सब महानुभावों की सदा कृतज्ञ रहेगी।

( = )

मैंने कई लेखकों के लेखो और कवियों की कविताओं को इस पुस्तक में चद्घृत किया है। मैं उन सब महातुभावों को हृद्य से धन्यवाद देता हूं। साथ २ उन सब पुस्तक लेखकों श्रीर कवियों का मैं आभारी हूं जिनकी पुस्तकें, लेख तथा कविताएं पढ़कर मेरे हृदय में इस पुस्तक को लिखने की स्फूर्णा उत्पन्न हुई । में जानता हूं कि इसमें कई त्रुटियां रह गई हैं। कविता के ज्ञान से शून्य होने के कारण कविताओं में तो बहुत ही गलियां रह गई हैं। अतः मैं साहित्यसेवियों से आशा करता हूं कि वे इन अशुद्धियों के लिये मेरी असुविधायें जानकर मुक्ते चमा कर देंगे। और जहां २ भूलें हैं उनके लिये मुक्ते स्चित करेंगे ताकि मैं आगामी संस्करण में उनको सुधार दूं। पाठक महोदयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इस पुस्तक को कोरे उपन्यास की तरह न पढ़कर इसकी प्रत्येक वात पर भली प्रकार विचार करें। और जहां २ शुद्ध होने वाले भाइयों का पता लगे उन्हें स्वयं शुद्ध करडालें या किसी आर्थ्यसमाज या हिन्दूसमा में सूचना देकर शुद्धि करवादें। और जिन भाइयों के हृदय में शुद्धिविषयक अम है उनका अम निवारण करें तथा धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द्जी द्वारा स्थापित 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा' की तन, मन, धन से सहायता करें। शुद्धि विषयक बहुतसा मसाला मेरे पास रह गया है। कई उपयोगी प्रमाण में नहीं दे सका हूं, परन्तु अब में अधिक विलम्ब कर

र्कारक समय दशराण्य करण इसकी क्षीरक वि में प्रकारित करेंग्य, क

हाउटेर प्रतास्थारणे चेप स्नातिमा १

हिस्समों रोइस ावों से दृत्य से वहाँ भीर कवियाँ कविताएं पहकर क्तन हुई। मैं र्मवडा के जान हुत ही गतविषां ह्या करवा हूं कि लक्द मुक्ते जमा रंप मुक्ते स्वित नुवार हूं। पाठक न पुस्तक को कोरे वाव पर भली

श्रधिक समय तक पाठकों को इन्तजार में भी नहीं रखना चाहता, श्रतः इसको श्राधिक विस्तृत श्रौर सुन्दररूप में द्वितीय संस्करण में प्रकाशित करूंगा, पाठकगए। मेरी त्रुटियो को समा करें।

श्राय्येजाति का श्रति तुच्छ



हायवा करें। शुद्धि है। वई उपयोगी

प्रविक विलम्ब कर

वाले भार्यों ना शायंत्रमाज या

दें। और जिन

नका भ्रम निवारण

स्याचिव भारतीय

श्री३म्

# शुद्धिचन्द्रोदय

प्रोफेसर रामगोपालजी शास्त्री

प्रधान श्रार्थ्य-स्वराज्य समा लाहौर का वक्तव्य

श्री के संवंध में अपने और पराये में कई प्रकार के भ्रम और शंकाएं उत्पन्न हो गई थीं, यहांतक कि कुछ वर्ष पूर्व मंहात्मा गांधीजी तक ने लिख दिया था कि "हिन्दू धर्म में दूसरों को मिलाने का ऐसा कहीं विधान नहीं है जैसा कि ईसाइयों और उनसे कम मुसलमानों के मत में है । और आर्य्यसमाजियों ने अपने प्रचार करने में ईसाइयों की नक्ल की है"। जब मेरे मित्र कुं० चांदकरणजी शारदा को महात्माजी के इस प्रकार के विचारों का पता लगा तो वे स्वयं (जूही) वंबई के पास वाले गांव में पहुंचे, जहां महात्माजी वीमारी के वाद आराम कर रहे थे और उनसे श्रुद्धि विषय में बहुत देर तक वार्तालाप किया और उनसे भ्रम निवारण तथा शंकासमाधान किया। छंवरसाइव ने उसी समय "शुद्धि" पर

युन्द निगरे हर ने की प्रदा करि सर्द्रमाह, वि ने शुद्धि विराह बार भारतमन सं सिंह । व सन्मनदन धन से बहुत केंग्रं भ ) परो करों है लि कि स्वराम्य हिन्द की प्राप्त क्यार द मान है। रासन मानते हैं । उन्हा बोड़ जात समय भागने के स्थान में है और अहिंसा . हमाता हत् वि द्वार के कार्र एह

सफ्लवा से हमें स

.

الإيد ا 17

शास्त्री र हा शब्ब

में पहार के प्रमा कर के का मार्थ के का मार्य के का मार्य के का मार्थ के का मार्थ के का मार्य के का मार्य के का मार्य के का मा

पुस्तक लिखने का संकल्प कर लिया था जिसके पढ़ने से प्रत्येक देशिहतेषी को यह भलीभाँति ज्ञात हो जावे कि शुद्धि की प्रया सनातन है और हिन्दूधर्म में दूसरे धर्म वालों को मिला-ने की प्रथा श्राति प्राचीन है। हमें हर्ष है कि श्रञ्जतोद्धारक, खहरप्रचारक, विदेशी माल के वहिष्कारक महात्मा गांधीजी ने शुद्धि विषयक श्रपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया है श्रीर श्राय्येसमाज के ऊपर लगाये हुए कई श्रानिपों को वापिस ले लिये हैं। वास्तव में श्रार्थ्यसमाजी श्रीर महात्माजी एक ही सत्यसनातन धर्म को मानते हैं वे भी यही कहते हैं कि सत्य से वढ़कर कोई धर्म नहीं खौर आर्य्यसमाज भी ''नहि सत्यात् परो धर्मों" के सिद्धान्त को मानती है। यह हमारा विश्वास है कि स्वराज्य हिन्दूसंगठन आदि अनेक साधन उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति और पूर्ण स्वतंत्रता (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये साधन-मात्र है। कायरता को तो अब स्वयं महात्माजी बड़ी हिंसा मानते हैं। उनका कहना है "कि हिन्दुन्त्रों को उनके मंदिर तोड़े जाते समय व स्त्रीजाति का सतीत्व नष्ट किये जाते समय भागने के स्थान में मरजाना चाहिये । जो कायरता से भागता है और अहिंसा की आड़ लेता है वह स्वयं हिंसक है"।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दूसंगठन, शुद्धिव दिलतो-द्धार के कार्य राष्ट्रीयता की आधारशिला है और इन्हीं की सफलता से हमें खराज्य प्राप्त होगा। अतः कांग्रेस वालों को

\*\*\*

Americal States

शुद्धि का विरोध मुखलमानों के वहकाने या धमकान में आकरं भदापि नहीं करना चाहिये। हमें दुःस है कि यदापि आर्य-समाज गत पचास वर्षों से शुद्धि का काम कर रहा है आरं श्रपने विछुदे हुए भाइयों को प्रायक्षित्त के उपरान्त आर्य्यजाति में मिला रहा है तथापि बहुतसे इतिहास तथा धर्मरााखों से अनिभज्ञ हिन्दू भी विधर्मियों के श्रांदोलन श्रीर एल पल के कारण यह कहते सुने नाते हैं कि शुद्धि का कार्य इतिहास से सिद्ध नहीं है । सुना है कि कई सनातनी पंढितों को इसननिजामी ने रिश्वंत देकरं भंड़काया कि शुद्धि का विरोध करो। आगरे, मशुरा श्रादि ज़िलों में मलकाने ठाकुरों के प्रामों में श्राकर मुसलमान मौलवियों ने उनको बहकाया, पानी की तरह रुपया बहाया श्रीरं उनको पका मुसलमान वनाना चाहा । इसका प्रतिकार करने के लिये खर्ग० श्रीमान् पूज्यपाद धर्मवीर खामी श्रद्धानन्दजी महाराजने भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा स्वापित की श्रीर उनके सहायतार्थं श्रार्य-खराज्य सभा लाहेर के कार्यकर्ता श्रीमान् श्रांजीतसिंहजी सत्यार्थी तथा देराभक्त कुँवर चांदकर-गाजी शारदा शुद्धिचेत्र में पहुंचे श्रीर सवने भारतीय हिन्दू-शुद्धिसभा के फंडे के नीचे मिलकर काम किया झीर हर्प की बात है कि गुसलमानों का उतना प्रवल विरोध होने पर भी एक लाख के क्रीव मुसलमान शुद्ध हो चुके हैं श्रीर श्राजकल शुद्धियां घड़ाघड़ हो रही हैं और शुद्धि की शंखध्विन भारत

The said

शुद्धि चन्द्रोदयर्ॐ शिह चन्द्रोदयः १००० १००० विकास क्रियाच्या क्रियाच्या विकास धमनाने में आकरे कि यदापि आर्य-कर रहा है और उपरोन्त श्राप्यंजाितं तयां घर्मशालां से श्रीर हल चल है कार्य इतिहास से तों को इसननिजामी विष करी। आगरे, ह प्रामां में आकर पानी की तरह रुपया नाना चाहा । इसका च्यपाद धर्मवीर खामी ग लाहोर के कार्यकर्ती राभक्त कुँवर चांदकर ववने भारतीय हिन्दू: क्या और हर्ष की विरोध होते पर भी चुके हैं और आजकर्त इ की शंखध्यनि भारत

द्वि सभा स्वापित की

<u>..</u>.

1

के कोने कोने में गूंज रही है। मलकाने राजपूतों के बारे में मुसलमानों ने कई गुलतफहामियें फैला रक्खी हैं परन्तु यदि सर-कारी काग्जात और गज़िटियर पढ़े जायं श्रीर ज़ित्रय उपका-रिणीसभा की रिपोर्ट का अनुशीलन किया जावे तो यह स्पष्ट विदित हो जावेगा कि मलकाने राजपूत बहुत अरसे से अपने राजपूत भाइयों से मिलना चाहते थे। मि॰ ब्रुक ने "Castes and tribes of N. W. P." नामक पुस्तक रची है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मलकाने हिन्दू रीति रिवाज वाले हैं। स्वयं मुस्रतमानों ने भी इस वात को माना है। "मुस्तफा रज़ा कादरी" सदर वपद इस्लाम बरेली ने मुसलमानी अंख-वार "वकील" में इस वात की ताईद की है और मुहन्मद अशरफ साहव वी. ए. ने मुसलमानी अखबार "ज़मीदार" में लिखा है कि मलकाने सब हिन्दू रीति रिवाज रखते हैं। जो शुद्धि का विरोध रखते हैं उनसे हम दुःख से कहते हैं कि मलकाने राजपूत हृदय से हिम्दूधर्म में आना चाहते थे और उन पर किसी प्रकार भी जोर या दवाव नहीं डाला गया। इसी भ्रम के निवारण का बृंदावन भ्रात्सम्मेलन जीवित जा-गृत उदाहरण है, पून्यपाद महात्मा हंसराजनी की आज्ञानुसार स्वयं क्वंबर चांदकरण्जी शारदा अजमेर में हिज् हाइनेस राजा-धिराज शाहपुरा तथा रावसाहव गोपाल सिंहजी खरवानरेश से मिले थे और इन सब सर्दारों ने बढ़े ही प्रेम से बुदावन प

A.

刻

भारना स्वीकार किया था छोर सारे भारत के राजपूत सर्दारों ने इस सम्मेलन के साथ सहानुभूति प्रकट की थी। जिन लोगों ने तारीख ३० तथा ३१ मई सन् १६२३ ई० को छंदावन में राजपूत भ्रातृसम्मेलन देखा था वे जानते हैं कि किस भ्रातृभाव से मलकाने राजपूत दूसरे राजपूत सर्दारों से महाराणा प्रताप के वंशज शिशोदिया छलभूपण राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वर्मा के सभापतित्व में गटगट् हो कर बगलगीर हुए थे और सब राजपूत सर्दारों ने बड़े ही प्रेम के साथ मलकाने ठाछरों के साथ रोटी वेटी का संवंध खोला था। इतना होने पर भी शुद्धि के विपय में भ्रानेक प्रकार की शंकाएं शुद्धि के विरोधी करते ही रहते हैं, जिनका पूर्ण अनुभव मेरे भाई शारदाजी को शुद्धिचेत्र में लगातार ४ वर्षों से कार्य करते २ हो गया है।

इन सब प्रकार की शंकाओं को दूर करने के लिये मेरी बहुत चिरकाल की इच्छा थी कि कोई ऐसी पुस्तक लिखी जाने जो सब तरह से पूर्ण हो। जब मैं पिछले दिनों अजमेर गया तो मुक्ते श्री कुँवर चांदकरणजी शारदा की "शुद्धि चन्द्रो-द्य" नामक पुस्तक का हस्तिलिखित भाग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुस्तक को पढ़कर मुक्ते बड़ा ही हुई हुआ। इस में वेदों, शाकों और इतिहास प्रन्थों के प्रमाणों से पूरी तरह सिद्ध किया गया है कि शुद्धि सनातन है। आर्थ सदा से उसे करते

वने कप हैं -विद्य करिकार
विद्य करिकार
विद्य करिकार
विद्यालिया

वर्ग । चे हाद १ मण्ड के राज्य करते के प्रत्य की मी कि में प्रत्य हिन्द के के देखा या के जाती है कि त दुमरे राज्यूस संगीते मनायित्य में गताहरी नेता के में संगीत के के कि के कि मार्थ में महामंग्री कि कि में में में महामंग्री कि कि में में मार्थ महामंग्री कि कि में मार्थ में महामंग्री कि कि में मार्थ महामंग्री कि कि में मार्थ महामंग्री कि कि में मार्थ महामंग्री कि कि मार्थ में मार्थ करा के कि कि मार्थ के महामंग्री कि कि मार्थ में मार्थ करा के कि में सामावार ४ वर्ष के

को दूर करने के जिये में के पोर्ड ऐसी पुस्तक दिनी जम में पिछले दिनों अजी एती शारदा की "शुक्षि करने एती शारदा की "शुक्षि करने स्वा भाग देखने का संभाव सुने यहां ही हुई हुआ। हम में चले आए हैं और अनायां को आर्थ्य बनाना हमारा जनम-सिद्ध अधिकार है। शारदाजी की इस पुस्तक ने देश की भारी चाव को पूर्ण किया है। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि इस पुस्तक को पाकिट साइज छपवा दिया जावे। जिससे प्रत्येक हिन्दू नर नारी उसे हर समय पास रक्खे। जब भी कोई विरोधी बात करे तो उसका मुख बंद कर दिया जावे। शारदाजी ने अत्यन्त यत्न से इसमें प्रमाण इकट्ठे किये हैं। शारदाजी का धन्यवाद सब हिन्दू जाति को करना चाहिये। मैं खयं शार-दाजी को इस प्रंथ लिखने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

लाहीर परीमहत्त, ज्येष्ठ शुक्ला ३ संवत् १६८४ रामगोपाल शास्त्री रिसर्च स्कालर डी. ए वी., कालेज तथा प्रधान श्रार्थ्यस्वराज्य सभा, लाहौर.



Alexander of the same

#### श्री३म्

### श्रीमान् वैद्य कल्याणासिंहजी प्रधान हिन्दूसभा, अजमेर का कथन

निहायत कावलीयत से मुक्ते सावित किया मुद्दी ।

मुनासिव दाद देना 'है मुक्ते या रव के रोना है ॥

निदा-आई मुनासिव है कि जीना अपना सावित कर ।

खुशामद या शिकायत दोनों ही में वक्त खोना है ॥

(आकवर)

श्रार्य हिन्दू जाति को दुनियां को तमाम क्रीमें मुंदां बता रही हैं, एक मुद्दत से हम यही सुनते चले श्रा रहे हैं कि हिन्दू मुद्दां, हिन्दू को जुवान मुद्दां। श्रगर हिन्दू जाति मुद्दां नहीं है तो वक्षील शाहर उसे यह सावित करना होगा कि वह मुद्दां नहीं है वेशक ज़िन्दा है, जड़ नहीं है चेतन्य है। ज़िन्दा को सब से बड़ी पहचान यह है कि वह खाता है श्रीर हज़म करता है, श्रीर फुज़ले श्रीर ग्रन्दगी को वाहर फेंक़ता है श्रीर पुष्ट रहता है।

पुराने आयों में यह शक्ति अरपूरक्ष में मौजूद थी जैसा कि हमारे परमित्रय थी कुँ वर चांदकरणजी शारदा ने अपने इस अमूल्य अन्य में अकाल्य प्रमाणों से सावित कर दिया है। कुछ असे से आर्य जाति की मन्दानि और संग्रहणी की वी-मारी हो गई थी। इस वीच में इसने खाना और हज़म करना वन्द कर दिया था और इसका अंसली जिस्म ही कट २ कर फुज़ला वन २ कर वाहर निकल रहा था, ऐसी हाल्व देखकर कई नातजवंकार महात्मा लोग तो यहो फ़र्माने लगे कि इस हे दे पर मृत्र

38

रने इतम काने परीय वेता इत

जहर दें राज था। किया में कि देश श्रीवहा

वुसवा . तैयार हो नहीं सुना हमेशा दिल हवा और जु

हैंसे पर देशे कि उनके हैं। श्रीर नव शुद्धि श्रीर प

1

शक्स ने कभी खाया ही नहीं न हज़म किया, यह तो हमेशा से ऐसा ही है। परस्तु सच्चे प्राणाचार्य स्वामी द्यानन्द ने नन्ज़ पर हाथ रखते ही कह दिया था कि नहीं पहले यह शख़्स च्च स्नाता था और इन्म करता था, यह वीमारी है और कुछ असें से शुरूं हुई है और उसका बताया प्रयोग सेवन क-रने से ज़रूर श्राराम हो जायगा, श्रौर रोगी फिर से खाने श्रीर हनम करने लगेगा। होकिन बीमार के तीमारदार (सेवा करने वाले ) वड़े मूर्ख थे उन्होंने पचास वर्ष तक वह अन्यर्थ प्रयोग न सेवन करने दिया। इसके सिवा इस बीमार का फु-ज़लां श्रीर गोवर सलीज खा खा कर मोदे तार्ज़ हो जाने वाले कुछ नरपशुश्रों ने भी इन्हें बहकाया कि क्या राज़ब करते हीं, ज़ंहर फैल जावगा , जल्दी मर जायगा । लेकिन महाराजाधि-राज शाहपुराधीश सर नाहरसिंहजी का भला हो, उन्होंने तो ऋषि का नुसला सेवन करानां शुरू कर ही दिया। फिर क्यां था वह तेज़ी से लाभ ही रहा है कि दिन दूना रात चौगुना। यह देखकर वे ही अपर लिखे नरपशु नेतरह घवरा उठे हैं, यौख़ला गयें हैं, कपड़े फाड़ने लगे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यह नुससा मत पिलाश्रो हम मरजायंगे, वरवाद हो जायंगे, यह तैयार होकर फिर से हमं खाने लगेगा। लेकिन अब किसी की नहीं सुनी जांयगी, यह नुसखा वरावर पिलांया जायगा श्रीर हमेशा पिलाया जायगा। यह त्रार्य जाति के जीवन की श्रव्यर्थ दवा श्रीर ख़ुराक सावित हुई है।

इस परमोपयोगी प्रन्य-रत्न को हमारे भोले भाई पढ़कर देखें कि उनके वजुगों ने क्या २ किया है श्रीर ने क्या करते है। श्रगर श्रव भी किसी के दिल में यह वहम घुसा हो कि गृद्धि श्रीर संगठन सनातन नहीं है श्रवांचीन है, श्रजुपयोगी

पणितिहजी प्रका जमेर का कथन

के गावित किया गाँ। रे मुक्ते या साके ति। कि बीना व्यामा मतिक ति दीनों ही में बा होती ति होनों ही में बा होती

पुनियां को नमाम इंनेडाँ म यहां सुनते बढ़े घारों हैं तन सुने पहनार हिंदु होते र स्वे यह सायित इस्ताहें किना कि बड़ नहीं है बड़ी दिवान यह है कि बड़ नहीं है प्रांत यह है कि बड़ नहीं है

शक्ति अरप्रक्य में गीत्र वीरे श्रीवर वांद्रकराजी शादा की कात्य प्रमाणों से सावित करियों ते की मन्यानि और संग्रही की स्थान में इसने प्राना और हुने के रामका श्रमको जिल्ला हो करिया रामका श्रमको जिल्ला हो करिया हर निकल रहा था, ऐसी हार्ति हो हिस्सा लोग तो यही प्रमान हो। हैं तो उन्हें इस ग्रन्थ को पढ़कार अपने उस वहम आर भ्रान्ति की दूर भगा देमा चाहिये और त्न, मन, धन से शुद्धि और संगठन के कार्य में जुट जाना चाहिये।

हम श्रीमान् कुँवर साहव का हृद्य से श्रिशनन्दन करते हैं कि उन्होंने वड़े खोज श्रौर परिश्रम से यह प्रनथ-रत्न तेयार किया श्रीर एक वड़ी भारी श्रीर श्रावश्यक जातिसेवा की। ग्रुभं भूयात्॥

कल्याणसिंह वैद्य, प्रधान हिन्दू सभा, श्रजमेर. યુદ્ધિષ્

शुद्धिचन्द्रोद्य 🗗 🔊 करण्यकः स्टब्स् १ एक्ट्रेस्ट्रिस्ट ते क्रीतेल्यानकार्वहें बाद क्रायसण केंग्र कार्यस्थ्य क्राव्टिंग न्याद्भियं के च विस्तान, हाते.

 $t^{\lambda_{i, \gamma}}$ बोरेम् इन्द्रं वक्नेन्दं ब्राज्यः इत्त्वानो विख्यम्। एतेन् वित्ता के मिन के के के के के के कि संस्थार किया द्वाचा है हमें हुन्दे न्यू वह नहें हो सं हो नत्र है हि त  यो३म्॥

### प्रथम ग्राध्याय

भोरेम् इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कुरवन्तो विश्वमार्थम्। [ ऋषेद १।६३।१]

# <del>श्रिप्रस्तावना</del>≪

हिन्दुओं से भिन्न । इस कार्यं को संपादन करने हैं। श्रिक्त करा । इस कार्यं को संपादन करने हैं। श्रिक्त करा । इस कार्यं को संपादन करने के लिये जो संस्कार किया जाता है उसे श्रुद्धि संस्कार कहते हैं।

यह बड़े ही हर्ष की बात है कि आरत में इस शुद्धि का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि सन् १६२४ के दिसम्बर मास में बेलगांव राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर भी शुद्धि और हिन्दूसंगठन की समर्थक हिन्दू-महासभा का विशेष अधिवेशन सफलतापूर्वक हो गया। उसमें देश के

(२)

ष्ज्यवर महात्मा गांधीजी, दास, नहक आदि से लेकर अनेकशः राष्ट्रीय मुसलमान नेता भी उपस्थित हुए थे।जी राष्ट्रीय नेता पहिले शुद्धि और संगठन का विरोध करते थे, अव ईन सब का अम दूर हो गया और शुद्धि आन्दोलन को यहां तक सफलता प्राप्त हुई कि आसाम गोहाटी की १६२६ वाली राष्ट्रीय महासभा के सभापित श्रीमान् श्रीनिवासकी आयंगर दिल्लो में शुद्धि कान्फ्रोंस के सभापित बने और शुद्धि का प्रवल समर्थन किया। शुद्धि और हिन्दू-संगठन की सफलता इससे अधिक और क्या हो सकती है ?

तारीख ३० श्रगस्त सन् १६२२ ई० को चित्रय उपकारिखी महासभा ने काशी में श्रानरेवुल राजा सर रामपालसिंहजी के. सी. श्राई. ई. मेम्बर कौन्सिल श्रॉफ स्टेट व प्रेसीडेन्ट ताल्खुफे-दारान सभा अवध के सभापतित्व में शुद्धि का प्रस्ताव स्वी-कृत हुआ। तत्पश्चात् ता० २६ दिसम्बर सन् १६२२ 🕻० में सेफ्टोनेन्ट राजा दुर्गानारायणसिंहजी तिर्चा नरेश के सभा-पतित्व में आगरे में राजपूत विराद्री ने शुद्धि के प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया और फिर शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में ही चित्रिय महासभा के श्रवसर पर थीमान् वयोबुद्ध हिज हाइनेस सर नाहरसिंहजी वर्मा के. सी आई ई. राजाधिराज शाहपुरा के सभापतित्व में नारीख ३१ दिसम्बर सन् १६२२ को पास हो चुका था। और वृन्दावन में इन्हीं शिशोदिया कुलभूष्य महाराणा प्रताप के वशज के सभापतित्व में शुद्ध हुए मलकाने राजपूतों ने अन्य अर्वश्रेष्ठ राजपूतों के साथ एक मच पर वैठ कर आतुसम्मेलन किया। उसमें राजस्थानकेसरी खरवा इरंश रावसाहव गोपालसिंह जी राष्ट्रवर तथा बढ़े २ राजाओं

श्रीमान् राजानेराज स्त्र हेर्स है।

" free

शुद्धि चन्द्रोदय<sup>970</sup> हि से हेकर यन दूप थे। जो रतेच करते थे, が変め सारोहत को हो ान् धानिवासओ 多次的 रापति बने झौर र हिन्दू-संगठन इतो है! त्रिप उपकारिखी मपालसिंहजी के मंहित तालुके हा प्रस्ताव स्वीः त् १६२२ ई• में नरेश के सभा दि के प्रस्ताव का ताव आगरे में ही गेष्द हिन हार्नेस जिचियात्र शहरुत सन् ११२२ की वास एगोदिया कुलभूष मं गुद्ध हुए मलकान K ह साय एक मचण तस्यानकेसरी स्वा त्या वहे २ राजाशं श्रीमान् राजाधिराज सर नाहेर्स्सहजी साहव बहादुर, शाहपुरा.

We to see

के साव न केतन प्रवक्त : राजियात प्रमुग ने का राजियात प्रमुग ने का राजियात प्रमुग ने का राजियात प्रमुग ने का राजियात के प्रमुग के का को श्री के स्थित के मान के मान स्थान के स्थान से स्थान के मान के मान स्थान के स्थान से स्थान के मान के मान स्थान के स्थान से स्थान के मान के मान स्थान के स्थान के स्थान के मान के मान के मान स्थान के स्थान के स्थान के मान क

[1]

के साथ न केवल मलकानों ने खाने पान ही किया किन्तु राजाधिराज शाहपुरा ने यह पेलान भी किया कि आज से इन शुद्ध हुये राजपूर्ती के साथ रोटी बेटी का व्यवहार खुल गया है। इसी प्रकार हिन्दुश्रों की नाना जातीय कान्फ्रीन्सी ने शुद्ध-अगैर संगठन के हक में प्रस्ताव पास कर दिये और बड़े २ प्रिइतों ने व्यवस्थायें देदों, किन्तु इतना होने पर भी अव तक इमारे मार्ग में बहुत के काटे विके हुए हैं। गत कई वर्षों से शुद्धि और हिन्दू संगठन का जो कार्य्य में कर रहा हूं उसके अनुभव से मुक्ते यही निश्चय हुआ है कि हमारे भी ले हिन्दू भारे शुद्धि का इसलिये विरोध करते हैं कि शुद्ध हुये लोगों के मिला, लेने से इनके रक्त की पवित्रता जाती रहेगी, ह- यदि उनको यह बात हो जाय कि उनके पूर्वज दूसरों को मिसाते रहे हैं और रक्त की पवित्रता कीरा ढकोसला मात्र है तो वे शुद्धि का कभी विरोध न करें। मेरा इस अध्याय में येतिहासिक प्रमाशों द्वारा यही सिद्ध करने का प्रयत्न होगा कि प्राचीन इतिहास से साधारण हिन्दुओं का ,रक्त की पवित्रता विषयकः विश्वासः असत्य है।

## शुद्धि सनातन है

ा हिन्दू-जाति ४ भागों में विभक्त है--ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्ध । उत्तर भारत में थे चारों वर्ण विद्यमान हैं और बंगाल और दिल्ला भारत में केवल दी वर्ण विद्यमान हैं। बाह्यण श्रीर शद्ध । दाचिणात्यों का कहना है, कि परशुरामजी दे समियों का नाश कर दिया अतः जो पीछे दिच्या में राजा इये वे सब ग्रद्ध हुये। प्राचीन हिन्दू शास्त्रों की देखने से यह स्पष्ट विदित होता है, कि पहले दो प्रकार के विवाह होते थे, एक तो अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम । अनुलोम तो उसे कहते हैं. जिसमें कि उच जाति का ब्राह्मण चित्रय वैश्य अपने 🚽 से नीचे जाति वाली छी से विवाह करे। और प्रतिलोम उसे कहते हैं, जिसमें उच जाति वाली स्त्री श्रपने से नीच जाति वाले पुरुष से विवाह करले। परन्तु उपरोक्त शांलसमधित विवाहीं द्वारा उत्पन्न हुई संतति के विद्यमान रहने पर भी हिन्दू जनता का यह विश्वास है कि ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य वे द्विज हैं। और इनके अन्दर विधर की पवित्रता है, अर्थात् सृष्टि की आदि में जी ब्राह्मण थे उन्हीं की वंशपरम्परा अब तक वर्तमान है। उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं हुई है। एवं जी स्तिय हैं वे विना किसी बाह्यमिश्रण के आदिम स्तियों के वंशज हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिन्दूधर्मी विदेशी व विधमीं को कभी हिन्दू जाति व धर्म में प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं देता। श्रव हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि क्या हमारे प्राचीन महर्षि दूसरों को अर्थात् विदेशियों

٢

द्रस्, स्वतिय, की प्रथमान हें हरे 

तं विषमान है। कि परश्चमा दक्षिण में गा ने देशने से ग ते हमन स्राप्त ह विवाद होते. एउतीम तीते विवाद वैरयक्ते प्रतितीम हे से से नीव ही

1. को हिन्दुवर्ग से महिन्दु का के प्रतित पाँचे में कारी बर हा ? हिन्दुकों को एक है अपनेत हम हैमतीर बन करने हैं। केरे बन्दावीं कने मन के का कर "पुतन्तु मा हेस्टर करने " करते को बाता है। को नर्गे क "ए बंजी हुन कार्य मिर्श्वेमील स्टेश्वेस्ट माना है। बीर ऋगेर (का )। > ख रेश प्रमृति राष्ट्र क्ताप्रकृति है। है। इ क्या है, जिल्हा जीन है है है वीवन दी और हरे धीस विकास दे ह विद्याति विद्या के अ गाको हार पाउन्हरू विदेशी है मिलाई के दिन क्षांत्रात्र । हात्र क्ष हे महरा | व्यंत्रमः स्वाः म्याः

\* \* \*57 \*

. .

,,

( )

·

को हिन्दूधर्म में सम्मिलित करते थे या नहीं और धर्मभ्रष्ट, एतित पीछे से प्रायश्चित्त द्वारा मिलाये जाते थे या नहीं ?

हिन्दुश्रों की सब से प्राचीन धर्मपुरतकों वेद हैं। वेदों को हम ईश्वरीय झान मानते हैं। वेदों में न केवल "यथेमां वार्च कल्याणी" वाले मनत्र से सब को वेद पढ़ने की श्राझा है परंतु "पुनन्तु मा देवजनाः" वाले मनत्र से सारे विश्व को पवित्र करने को श्राझा है। यही नहीं। ऋग्वेद ६। ६३। ४ में—

"इन्द्रं वर्धन्ती अप्तुर: क्रावन्ती विश्वमार्यम्" मन्त्र द्वारा इश्वर की महिमा बढ़ाते हुये सब संसार की आर्य वनाने की आहा है। और ऋग्वेद १०। १३७। १ में यह मन्त्र आता है-

> उत देवा श्रवहितं देवा इन्नयथा पुनः । इताप्रश्यकुषं देवा देवा जीवयया पुनः ॥

शर्थ — जो गिरे हैं उनको पुन: उठाश्रो । जिन्होंने पाप किया है, जिनका जीवन मैला हो गया है उनको फिर से जीवन दो श्रीर शुद्ध करो।

> श्रीश्म विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवी, विद्याने रन्ध्या, शासद्वतान् । शाकी अव -यजमानस्य चोदिता, विश्वेत्ता ते-सघमादेषु-चाकन-॥ श्रुप्वद मडल १। श्रजुवाक १०। स्क ४१। मंत्र ८॥

है मनुष्य ! तूं उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने वाले क्यवहार की सिध्यर्थ सर्वोपकारक, धार्मिक, परोपकारी, विद्वान

A.

पुरुपों को जान और जो परपीड़ा करने वाले विधर्मी, दस्यु, नेदाज्ञाविरोधी अनार्य हैं उनको धर्म की सिद्धि के लिये शुद्ध कर। और सत्य भाषणादि रहित अनार्यों को शिक्षा करते हुये अर्थात् शुद्ध करते हुये यह की प्रेरक उत्तम शक्ति को प्राप्त कर।

श्रोश्म् श्रा संयतिमन्द्रणः स्नित्तं शत्रुत्याय वृहतीममुधाम्। यया दासान्यार्याणि वृत्राकरो विज्ञन्तसुतुका नाहुपाणि॥

ऋ०६। २२। १०॥

हे परमात्मन्! हमें वल दे जिसके द्वारा हम अनार्य-कुल मनुष्य हैं उन्हें शुद्ध करकर श्रार्य वनार्वे श्रीर श्रार्थ्य-सभ्यता का प्रसार करें।

इतनी स्पष्ट आहाओं के अतिरिक्ष वेदों के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने इतिहास देखने से स्पष्ट विदित होता है कि सब वर्णों में से वेदों के मन्त्रद्रष्टा ऋषि हुये हैं।

धेदों के मन्त्रद्रश ऋषि पृथक् २ हुए हैं। ऋग्वेद के १० मएडल हैं। इसके मन्त्रों के पृथक् २ ऋषि हैं। इन ऋषियों की नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता है कि ये मन्त्रद्रश ऋषि सब के सब ब्राह्मण ही नहीं थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के मन्त्रद्रश ऋषि तिश्वामित्र और उनके कुटुम्बीहुए हैं। और प्रत्येक हिन्दू जानता है कि महर्षि विश्वामित्र सत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मएडल के ४३ वें व ४४ वें मन्त्र के द्रश अवमोद और पुरमीद ऋषि हुए हैं। विष्णुपुराण में किया है कि अवमोद और पुरमीद स्त्रिय थे। महाभारत के

"श्रुरासन परं" में हिला उ डिन तपस्या के बाद आहरत बने

(0

. ततो ब्रह्मस्तां दातो ी. स्वियोधी च सोऽस्यं

और ब्राह्मसुँ में जो कांग्रिक स्वामित्र के ही वराज हैं और अ गोत्रीय ब्राह्मजों के साथ विवाह करते काये हैं, इससे स्वष्ट सिंद हा रह परसर मिल्ल जाठा था। रक को एवित्रता की दौंग सारते बहुत नहीं है। जिस सम्बद्ध स्ताप पांहर ब्राह्मस् नेस में ही ब व वेग में ही महती की श्रांम बर में जीता था। इससे सिद्ध है त्तिव आपस में निवाह करते है वर में धनुष् तोहने है तिए राज्य घीता से निवाह करने के लिये वही सिद्ध होता है कि ब्राह्मच विवाह होता या। वे पहाएशपन हे पुत्र "कावत्रसृषि" हो सन्वित के अने कारान्छ। के कार्यान्छ। आ ब्राह्मण वन जाने छै। भागतिएवेस्य के दोनों तह है देख भागिरिएको हो वेखी बालचवां प्लूप गृह ये प्रत्नु .... इन्हें अपने मण्डल में मिला हिया.

3,

1 the

गले विधर्मी, स्त सिद्धि के तिये इर हो एिचा हरते। उत्तम शिंत में

''अनुशासन पर्व" में लिखा हुआ है कि विश्वामित्रजी िउत तपस्या के बाद ब्राह्मण बने।

> ्ततो ब्राह्मणुतां यातो विश्वामित्री मुहातपाः। स्त्रियोऽपि च सोऽस्यर्थं ब्रह्मदेशस्थकारकः ॥

श्रीर ब्राह्मणों में जो कीशिक गोत्र वाले ब्राह्मण हैं वे वि-श्वामित्र के ही वंशज हैं और आजतक ब्राह्मण् लोग कीशिक-गोत्रीय ब्राह्मणों के साथ विवाह आदि सब प्रकार के संबन्ध करते आये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि ब्राह्मस और स्त्रिय का रक्त परस्पर मिल जाता था। और जो अभिमानी ब्राह्मल रक्त की पवित्रता की डींग मारते हैं उनका सिद्धान्त शास्त्रा-मुक्त नहीं है। जिस समय द्रीपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांडव ब्राह्मस वेश में ही आये थे और अर्जुन ने ब्रा-इए वेश में ही मझली की आंख भेद कर द्रीपदी की स्वयं-बर में जीता था। इससे सिद्ध है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण्-क्षत्रिय आपस में विवाह कर्ते थे। इसी प्रकार सीता-स्वयं-वर में धनुष् तोड़ने के लिए रावण जैसे ब्राह्मण श्राये थे श्रीर स्रोता से विवाह करने के लिये उद्यत हुये थे। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण और चत्रियों का आपस में विवाद होता था। ये "काएवायन" ब्राह्मण श्रजमीद चित्रय के पुत्र "कगवत्रमुषि" की सन्तति हैं। इसी प्रकार वैश्य लोग भी ब्राह्मण वन जाते थे। इरिवंशपुराण में लिखा है कि ना-भागरिष्टवैश्य के दोनों लड़के वैश्य से ब्राह्मण वन गये। "ना-भागरिष्टपुत्री ही वैश्यी बाह्यणतां गती" ६४६ ॥ कवश, पत्त्व ग्रद थे परन्तु इनको धार्मिकता के कारण ऋषियों ने इन्हें अपने मएडल में मिला लिया था । जानश्रुति पीत्रायण

र गृहतीमस्थाम्। । बाहुपाषि॥ ० ६। २२। १०।

हम अनापं-हर र आर्य-सम्ब

मन्त्रद्रश ऋषि कि सब वर्ण में

क्रावेद के १० । इत श्रुवियो कि ये मन्त्रदृष्टी ह के तीसरे महत दुरबीहुए हैं। श्रीर चित्रयथे, जाहाप च ४४ चें मन्त्र ह विष्णुपुराण में

वे। महाभारत के

*.* .

नाम का एक श्रद्धे भी राजा होगया था श्रीर तत्पश्चात् महा-श्वान प्राप्त कर ब्राह्मण यन गया था।

यह सब बातें स्पंप्रतया यह ही प्रमाणित करती हैं कि हिन्दू जाति में परस्पर चारों वणों में विवाह संबन्ध होता था और हिन्दू-जाति एक थी। कविवर कालीदास की प्रसिद्ध शकुन्तला कैसे उत्पन्न हुई थी। विश्वामित्र ऋषि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया तब विश्वामित्र के वीयं से यह पैदा हुई। इस प्रकार उत्पन्न शकुन्तला से प्रसिद्ध स्त्रिय राजा दुम्पन्त ने विवाह कर लिया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कमें ही प्रधान था और सब मानते थे "शूड़ी ब्राह्मण्या-मेति ब्राह्मण्यवैव शूद्रताम्" अर्थात् कमें से शूट्ट ब्राह्मण्यां हो-जाता था और ब्राह्मण्या शूद्र।

् , ब्राह्मणों में वशिष्ठ गोत्र वाले बहुत पवित्र माने जाते हैं। परन्तु वशिष्ठ गोत्र वाले कौन थे। यह वात महाभारत के निम्नलिखित श्लोक से विदित होती है।

> गणिकागर्भसम्भूतो विशिष्टश्च महामुनि: । तपसा ब्राह्मणो जात: संस्कारस्तत्र कारण्म् ॥

महिषं विशिष्ठ वेश्यों के गर्भ से पैदा हुए परन्तु अपनी तपस्यां के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त होगये। अपनेद के खातवें मण्डल के मन्त्रद्रण अप्टांच विशिष्ठ जी हो हैं। इसी प्रकार व्यासजी महाराज जिन्होंने महाभारत रची उनकी तथा परा-श्रार ऋषि की भी उत्पत्ति महाभारत के वनपर्व में श्रद्रकुल से बताई गई है। पराश्रर अपि चांडालों के पेट से पैदा हुए श्रोर व्यासंजी मंख्रुए की पुत्री थोजनगन्धा के पेट से उत्पन्न हुए। का समानंतर सारे हे के केता

त्राम् विकास क्षाप्त क्ष क्षाप्त क्षा क्षाप्त क्षा क्षा क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्ष क्षा क्षा

this entire,

×

क्षा करते हैं। क्षा करते हैं।

जातो व्यासस्तु कैवर्त्याः श्वपच्यास्तु पराशरः। बहवोऽन्येऽपि विमत्वं माप्ता ये पूर्वमहिजाः ॥

पराशर मुनि ने योजनगन्धा मळुलीमार की पुत्री से सं-भोग किया तब व्यासजी उत्पन्न हुये श्रीर फिर उसी योजन-मन्या का विवाह राजा शान्तजु के साथ हुआ । उसके पुत्र चित्राङ्गद, विचित्रवीर्यं भारतवर्षं के राज्य के मालिक हुये। उनकी रानियों से व्यासजी ने नियोग करके पांड श्रीर घृतराष्ट् को पैदा किया श्रीर दासी से भीग किया उससे विदुरजी पैदा हुये। श्रीर हमारे चकवर्ती राजा जिन, भीम, श्रजुन, युधिष्ठर अभिमन्यु आदि पर हम अभिमान करते हैं। वे सब इन्हीं पांहजी की सन्तति होने से पांडव कहलाये और राजा कर्ण जैसे दानी की माता कुंती से उत्पत्ति किससे छिपी है ? जानाजि ऋषि के तो पिता का ही पता नहीं था।

पीके के काल में भी यह याद्यवरम्यस्पृति के अध्याय ४ में लिया है कि-

जात्युत्कर्षी युगे क्षेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा। व्यत्यये कर्मणां साम्ये पूर्ववश्वाधरोत्तरम् 🕨

इसके पश्चात् याइवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार वि-शानेश्वर भट्ट ने मिताचरा में लिखा है कि सातवीं पीड़ी में या पांचवीं पीड़ी में ब्राह्मणं का निषादी के साथ विवाह होने पर उनके पुत्रव पुत्री ब्राह्मण होजाते थे। इसी प्रकार मनुस्तृ-ति में भी लिखा है। देखो मनु० श्रध्याय १०। श्लीक ६४ ॥

ग्रदायां ब्राह्मणाजातं: श्रेयंसा' चेत् प्रजापते। श्रश्रयाच्छ्रेयसी जाति गच्छ्रयासप्तमाद्युगात् ॥

तत्रबाव् मह-

करती हैं कि संबन्ध होता था रास की प्रसिद्ध ऋषि ने मेनका वीर्य से घह पैदा द्व इतिय राजा प्रतीत होता है गूडो ब्राह्मण्ता-गृह ग्राह्मण हों

क्र माने जाते हैं। ति महाभारत के

वृति: । तारणम् ॥

प परन्तु अपनी यं। भगवेद के र्री हैं। इसी प्रकार उनकी तथा परा गर्व में शहकुल से से पंदा हुए श्रीर से उत्पन्न हुए।

)Kz

( ( )

इससे सिद्ध होगया कि शुद्रों से विवाह करने पर भी ६ ही व ७ वीं पीढ़ी में उसकी सन्तिति ब्राह्मण यन जाती थी । कुलक भट्ट मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार ने तो यहां तक लिखा है कि यदि शद्भ बाह्मणी के साथ विवाह करले और उससे पुत्र उत्पन्न हो तो वह पहली पीढ़ी ही में ब्राह्मण हो जा-यगा। श्रोर यदि ७ पीढ़ो तक बरायर श्रद्धों में विवाह करेगा तो श्रद्ध होगा, नहीं तो श्रद्धों में विवाह करने पर भी ६ पीड़ी तक तो बरायर ब्राह्मण ही रहेगा।

त्रतः ब्राह्मण् में ग्रद्ध का खून विद्यमान है । श्रीर उब जातियों के रक्त की पवित्रता वाला सिद्धान्त प्राचीन शास्त्री के आधार पर मिथ्या साबित होता है। पुराणों में स्थान २ पर ''ब्रह्मचत्र'' शब्द आता है इसके मायने यह हैं कि जी चित्रय-ब्राह्मण श्रीर चित्रय दोनों के गुणो से सम्पन्न होते थे वे ही ब्रह्मचित्रय कहलाते थे। उसका अर्थ कई यह भी सगाते हैं कि जो चित्रय थे परन्तु उनकी संतति ब्राह्मण हुई वे ब्रह्म-क्तिय हैं। श्रीर कहीं पर यह भी श्रर्थ लगाया जाता है कि पिता चत्रिय और उसने ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर लिया तो ब्रह्मज्ञिय यन गये। स्त यद्यपि ज्ञिय पिता और ब्राह्मणी के रज से उत्पन्न हुये थे तथापि वहे २ ऋषि उन्हीं स्तजी से कथा सुनने सामने श्राकर नीचे बैठते थे । विष्णुपुराण में लिखा है कि पुरु राजा के कुल से ब्राह्मण श्रीर सत्रिय उत्पन्न हुए । ययाति श्रीर शर्मिष्ठा चत्रिय पुरु राजा के माता विता थे। इस विष्णुपुराण के ६ वें ऋरि १० वें ऋष्याय से यह भी सिद्ध होता है कि गार्य, शांडिल्य और काएवायन व मौद्गाल्य आदि गोत्र जो ब्राह्मणों के हैं वे चत्रियों से निकले ।

बारा के की में होते हैं। चत्र द्वारा कर । हार्ग प्रकार पर्वतन्त्रिकेत्वमः १ संबाद हैं की शहरे करन विकास में हैं। का बरेक्क के के ए के यंत द्वार है और मह कीर के एउट्टा हिल्क की उन मते है। एउम्पत्र है ३१ द ह विकेशिक्ष के क्षेत्र El Land Lighting the The Printer of the े स्तारक के ता हे का न हिंद हि सिंह हुन है है नहीं हो दे ति का म बिल्लीन व रे स्व de alle en little हरे है। की कि हा है। वते थे। कन्ते। देशाहर १४: हा विस्त विर विकार 明 ( 神田 ) を なば ままま स्वायस्य सम्बद्धाः REAL & STORE OF THE ST

है। सिंह किए है कि रहा है

के अधर १३ के जिल है। अधि के

. 2

मारवाड़ के छुँपि भी पहिले बाहाण थे पीछे चत्रिय बने छौर ब्रह्म-त्तत्र कहलाने लगे। इसी प्रकार से महेश्वरी श्रोसवाल अप्रवाल श्रादि सत्रियों से वैश्य बने । श्रीर वैश्यों के साथ उनके विवाह संस्कार होने लगे। इसी प्रकार नाना जातियां बनीं। मारवाङ् में अबतक यही रिवाज है, कि दरोंगे जो राजपूत पिता भौर ग्रद जाति की की के पेट से पैदा होते हैं, वे यदि धनवान श्रीर गुणवान् हो जावें तो राजपूतों में मिला लिये जाते हैं। और जो राजपूत पतित और निर्धन हो जाते वे दरोगे बन जाते हैं। राजस्थान में यह कहावत अव तक प्रचलित है कि "तीजी पीढ़ी ठाकुर श्रीर तीजी पीढ़ी चाकर (दरीगा)" "खर-वड़" "वादाने" "बोडाना" आदि राजपूत जीविका न रहने से दरोगा होगये। ता० २१ दिसम्बर सन् १८६६ में श्रीमान् राजा रामऋष्य भागवत ने एक लेख रायल एशियारिक सोसाइटी वस्वई शाखा के पत्र में खुपवाया था जिसमें उन्हों ने यह सिद किया है कि वैदिक काल में अनाय्यों को आर्य्य वनाते थे, उनकी शुद्धि के लिये एक यज्ञ किया जाता था, जिसका नाम 'बात्यस्तोम'' यञ्च है। इस यञ्च द्वारा ३३ वात्य श्रीर उनका एक सरदार एक साथ ३४ मनुष्य शुद्ध होकर श्रार्थ्य वना लिये जाते थे। श्रीर इसके बाद उनको द्विजों के श्रिधिकार दे दिये जाते थे। सामवेद के ताएड्य ब्राह्मण के १७ में श्रध्याय में इस-का विस्तृत विवरण मिलता है। लाखों अनार्य्य इसी प्रकार ३४ ( चौंतीस ) के समृह में शुद्ध कर के आर्य्य बनाये गये । इसी प्रकार लाट्यायन ब्राह्मण में हीन ब्राह्य-श्रादिकों के ४ प्रकार के ब्रात्यस्तोम यहाँ द्वारा शुद्धि श्रौर प्रायश्चित्त लिखा है। इसके विषय में विशेष देखने की इच्छा हो तो सन् १८६७ के नम्बर ४३ वाल्यूम १६ रायल एशियाटिक सोसाइटी के

पर भी ह ।तां थी । यहां तक रखे और दख हो जां-तह करेगा

ती ६ पीड़ी

और उष

ति शास्त्री स्थान २ है कि जी म हीते वे भी तगति हुई वे महर

ाता है कि

र किया तो तिर मालणी सत्तर्जी से प्रमुख उत्पन्न तिरय उत्पन्न ता के

त्याय से यह ताएवायन व से निकले।

( १२ )

बन्बई शाला की पंत्रिका के ३४७ से लेकर ३६४ एप्ट तक देखों । इसके अतिरिक्त वेदीं, उपनिषदीं, वायुपुराण, हरिवंशपु-राया, विच्युपुराया, भविष्यपुराया, रामायया, महाभारत, मनु-स्मृति आदि धर्मशास्त्रों तथा जुनर, नासिक सांची आदि के प्राचीन शिलालेखो च प्राचीन सिकों से स्पष्ट विदित होता है कि प्राचीन समय में बाहर से आये लोगों को हमारे पूर्वज अपने में मिला लेते थे। कुछ प्रमाण इसी पुस्तक में दे दिये हैं। अधिक देखना हो तो Foreign elements in the Hindu population नामक लेख जो Indian Antiquacry में Vol. 1911 में छुपा है उसे पढ़ी।

रामायण काल में कोई छुवाछुत नहीं थी। और न विवाह संवन्ध में कोई बाधा थी। तब ही तो "शूर्पणुखा" ने श्रीराम-चन्द्रजी से विवाह के लिये श्रनुरोध किया था श्रीर भगवान् ने लदमगाजी को यदि वे चाहें ती उससे विवाह करने की श्रोह्मा दो थी। भगवान् रामचन्द्रजी ने न केवल "गुहु" निषाद से छाती मिलाई विक्क "शवरी" भीलनी के जूठे बैर काये और बानरजाति श्रीर विभीषण राज्ञस के साथ तो रात दिन सह-वास और खाना पीना होता ही था।

1

1

भील आदि अनार्यं किस प्रकार हिन्दू रीति रस्म मान कर हममें मिकाये, इस बात के अब तक प्रमाण मिकते हैं।

भील और प्रासियों में राजपूतों की जातियां श्रव तक विद्यमान हैं। इमारी स्मृतियों में प्रायश्वित की विधि बहुत

. See the journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society 1897 No. [53] Vol. XIX, pages 357 to 364.

प्राचीत प्रयोग देशों इसे है करिको सार देवनो है एव मेशंबरावं का जिल्ला, कार्यकार शतक दल द र ्रिकंतमर्गमः ग क्षेत्र के देवे होते हैं होते हैं होते

भावत्य द्वार्थ संदेश प्रदेश दे हम्मारं ३ ० १ माने हरे हैं। धेन स्तरे प्लाक मार्किया हैता कर ह को सहर ने तिन्त है । इति है। इत्यान्या है हुई में विस्ताल, प्रदेशका है है है े श्रीनेम ने पहिल्ल कर है वित्रं कोन्टर कर है।

बोल्लेस प्रदृत्वं होते ए विवाह हिन है। वर्ग के यह दिया है। इसे हर गुरु देशों हे बन प्लांक्ट्रे हे हैं स्वामी ने वी हन हत हर हैं है. बोह्मित से हृद रही हो है है. हिपाईस्री "स्ट्रिकेंट्र । विल्वित हो सेवी के हर विष्ट्रिणा ने में हैं कि हैं के समानाविकार दिन हिन्दू है

प्राचीन काल से चली श्राती है। आरतवर्ष में हुएं, सीदियन आदि जो वाहर से आये वे सब आयं बनाये गये और विदेशों में भी यहां से श्रार्य मिशनरियों ने जा- जाकर विधर्मियों को आर्ग्य बनाया। सम्राट् अशोक ने चीन जापान में धर्मप्रचारक भेजे श्रीर सब को गींद बनाये। भारतवर्ष के बाहिर जो ४४ करोड़ बीद हैं वे हमारे ही धर्म शाई हिन्दु शाई हैं।

ञ्राज तक हुए जो पहिले तिन्वत से टाइग्रीस नदी तक पहुँचे हुये 'थे भारतवर्ष में परमार चित्रयों को एक 'शासा माने जाते हैं। श्रीर उनसे सब चत्रिय विवाह करते हैं। हमने आर्यसम्यता फैलाई तभी तो हमारा चक्रवर्ती, साम्राज्य सारे संसार में विस्तृत था। इमारे श्राय्यं राजा सर्वत्र राज्य करते थे। अफ़गानिस्तान में शकुनि, चीन में भगदत्त, यूरोप में विडालाच, अमेरिका में वसुवाहन आदि राज्य करते थे। भीमसेन ने "हिडम्बा" नामी राज्ञली से विवाह किया था जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुस्रा ।

वीरश्रेष्ठ श्रजुन ने श्रमेरिका की राजकन्या उल्पी से विवाह किया था। महाभारत में युधिष्ठिर ने जो रोजस्य यह किया था उसमें सब राजाओं का वर्शन है। उन सब देशों से खान पान रोटी घेटी का सम्बन्ध था। पूज्य शङ्कर स्वामी ने तो शंख बजा कर ही सारा भारत शुद्ध किया था। जो शान्ति से शुद्ध न हुये उन्हें तलवार के ज़ोर से उन्होंने शुद्ध किया देखो "शङ्करदिग्विजय"। राजा चन्द्रगुप्त ने ग्रीक सेनापित सल्युकस की लड़की 'एथेना' के साथ विवाह किया था अर्था-त् हिन्दू राजा ने म्लेच्छ यवन की पुत्री को अपनी रानी बनाकर समानाधिकार-दिये। सिकन्दर के साथ आये हुचे बहुतसे श्रीक

४ पृष्ठ तक ाए, इरिवंशपुर ाभारत, मनुः चि अदि व वित होता है अ

以茶卷7

इमेंदे वियेहैं। the Hinds acry # Vcl

इमारे पूर्व

ब्रीर न विवाह त्र" ने श्रीराम् ७ श्रीर ज्ञातन गह करने की "गुइ" निपाइ रे को और तत दिन सह

विरस मान व मिवते हैं। यां श्रव तक

ते विधि बहुते of the Royal

ges 357 to \$64.

1/4

श्रार्थं बनाये गये। बुद्ध अगवान का विदेशों में धर्मप्रवार किससे छिपा है। उनकी शुद्धि की लहर तो देश देशान्तरों में फैली हुई थी। पुष्कर के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि ऋषियों ने, 'निरीति' राद्धस को पुण्यभूमि पुष्कर में शुद्ध कर के वैदिकधर्मानुयायी बनाया। वीदों के इतिहास में लिखा है कि वौद्धप्रचारक तीथों में जाकर ब्राह्मणीं तथा अन्य जातियों को बौद्ध मतानुयायो बनाते थे। सांची रियासत भूपाल में ईसा के २०० वर्ष पूर्व के बौद्ध स्तूप मिलते हैं उनसे भी शुद्धि की प्रथा प्राचीन सावित होती है।

विक्रमी संवत् से ४७० वर्ष पूर्व से वुद्ध अगवान् ने षीद्ध धर्म का प्रवार किया। वीद्ध काल में भारत के तक्षशिला और नित्तन्द के विश्वविद्यालयों में सारे संसार के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। मिश्री, यूनानी, भारतवासी सब एक साथ रहते खाते पीते आनंद करते थे। कोई जात पांत के भेदभाव व क्षुश्राकृत नहीं था।

£1<sup>5</sup> '

ब्रह्मा, लङ्का, चीन, जापान, फारिस श्रादि हेशों में यहां के बौद्ध प्रचारकीं ने जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया श्रीर इन सब देशों से रोटी बेटी का सम्बन्ध चरावर होता रहा। किसी प्रकार का भेदभाव न रक्खा गया। हज़ारों चौद्ध भिज्ञुक मि- ज्ञुकार्ये तिब्बत, श्याम, मेसोपोटेमिया, टक्तीं, यूनान, मिश्र, इंग- लेंड मेफ्सिको आदि में धर्म प्रचार करते रहे। इनके साथ खाते पीते रहे श्रीर "वसुधे व कुटु स्वक' का पाठ पढ़ाते रहे।

वुम्बर्र सरकार के पुरावत्व विभाग की सन् १६१४ ई० की "प्रोग्नेसिरिपोर्ट" हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख है जो ग्वालियर रियासत के भेलसा ग्रहर के पास वेरे कांबवावा नामक एक स्वरू , बेत्रमें यह कड़ा है कि - है जो रते बदत अवांन प्रकृत न इस हरः मिन्दि बन्याचा ग्रीन कर बार , के दरबार में उसरे ता दें हैं मेंह राना के एनवा का है है है र्ष ( श्राटिक) उम के लिए के है, कि यह रैमा के १२० कर तर क बात प्रांतमा मिद हो करें रे रे देव प्रक्ति प्रचित्तन थी। केरनारम श्री वासुदेव के मन्द्रित कराउँ मह न्दुओं में गृद्धिका निराह करूर , पानितक श्रार सानाहिक साम्बदायिक बन्दहीं है हु. ए हर् य में दर तथा था, हीर हमहे रह जाने का अन्यायपूर्ण शासन हो रूप बदाहरण पाये जाने हैं जिल्हें बाता है कि हमारे प्रंड कुरेर करें बाजों करोड़ों बांदी और मेरे हैं वनवर्ष, हिन्दू जाति में फिना है। प्रवं सक ४ श्राच्याय २१ में निक्

सत्स्वसाइया हता । ज्योहस्यान् संस्कृतकार्यः न्याः वर्षोहस्य सांकृतकार्यः न्याः ते सर्वे तत्सा हेता स्ट्राप्ट तों में धर्मप्रचार रेश देशान्तरों में में लिला है कि कर में गुद्ध कर हास में लिला है ता अन्य जातियों तस्त भूपाल में हमसे भी शुद्धि

मगवान् ने धीद तचांघिता माँ धार्थां पढ़ने माते परहते सातेपीते मालूत नहीं था। हेम्रीं में यहां के किया मीर हन ता रहा। किसी बिस्त निजुक मि नान, मिश्र, हंग हनके साथ साते

गड़ाते रहे। त्र १६१४ ई० की हुई। उसमें एक सा शहर के पास

थर्षे खांववावा नामक एक गरुष्वज स्तम्भ पर मिला है, इस त्रेख में यह कहा है कि "देलियो डोरस" नामक एक हिन्दू बने यवत अर्थात् य्रोक ने इस स्तम्भ के सामने वासुदेव का मन्दिर वनवाया श्रीर यह यवन वहां के भगभद्र नामक राजा के दरवार में तक्तशिला के ( एन्टि श्राल्कह्स उस ) नामक ग्रीक राजा के पलची की हैसियत से रहता था "एन्टि श्राहक-टस ( श्रांटिक ) उस" के सिकों से श्रव यह सिद्ध किया गया है, कि वह ईसा के १४० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इससे यह श्रात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय भारत में वास-देव-अक्ति प्रचलित थी। केवल इतना ही नहीं किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवाने लगे थे, श्रतः सिद्ध है कि हि-म्दुओं में श्रुद्धि का रिवाज बहुत ही पुराना है। शारीरिक, मानसिक श्रीर सामाजिक दुर्वलताश्रों एवं श्राडम्बरपूर्व साम्प्रदायिक बखेड़ों के कारण यह रिवाज़ मुसलमानों के सम-य में दब गया था, श्रीर इसके दब जावे में मुसलमान बादशाहीं का अन्यायपूर्ण शासन भी कारण था। पुराणों में पेसे सेकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे यह साफ़ तौर पर सिद्ध हो जाता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों, राजा महाराजाश्रों ने लाखों करोड़ों वीदों श्रीर म्लेच्छों को शुद्ध करके पुन: सना-व्रनद्यर्स, हिन्दू-जाति में मिलाया था। अविष्यपुराख प्रतिसर्ग पुर्व सं० ४ श्रध्याय २१ में लिखा है कि—

सरस्वत्याङ्ग्या कएवो मिश्रदेशमुपाययो ।

म्लेच्छान् संस्कृतमाभाष्य तदा दशसहस्रकान् ॥
वशोकृत्य स्वयं प्राप्तो बृह्यावर्षे महोत्तमे ।
ते सर्वे तपसा देवीं तुष्दुवश्च सरस्वतीम् ॥

~

( \$\$ )

सपत्नीकृत्थि तान् म्लेच्छान् शृद्धवर्णाय चाकरोत्। कारुवृत्तिकराः सर्वे बभूबुर्बहुपुत्रकाः॥ दिसहस्रास्तदा तेषां मध्ये वैश्या वभूविरे। तदा प्रसन्नो भगवान् कर्णवो वेदविदांवरः॥ तेषां चकार राजानं राजपुत्रपुरं ददी।

देवी सरस्वती की आशा से कएव ऋषि ने मिश्रदेश, मैं जाकर १० हज़ार म्लेच्छो को शुद्ध किया और उनको संस्कृत पढ़ाकर भारतवर्ष में लाये और उन में से २००० की वैश्य धनाया इसी में आगे लिखा है:—

> मिश्रदेशोद्भवाः म्लेच्छाः काश्यपेन सुशासिताः । संस्कृताः ग्रद्भवर्णेन ब्रह्मवर्णमुपागताः । शिखास्त्रं समाधाय पिठत्वा वेद्मुत्तमम् ॥ इत्यादि ॥ 🔧

श्रथीत् मिश्रदेश में उत्पन्न म्लेच्छ शुद्ध होकर तथा उत्तम वेद पढ़कर व शिक्षा, स्त्र धारण करके ब्राह्मण्पद को प्राप्त हो गये। श्रागे फिर इसी श्रध्याय में कथा श्राती है कि वैप्ण्य सम्प्रदाय के श्राचार्य श्रीरुण्णचैतन्य देव के प्रधान श्रिप्य स्वामी रामानन्दजी, श्राचार्य निम्चादित्यजी, श्रीविप्णुस्वा-भोजी तथा श्राचार्य्य वाणीभूपण श्रादि सात श्राचार्य्यों ने हरिद्धार, प्रयाग, काशी, श्रयोध्या श्रीर कांची श्रादि प्रसिद्ध श्रीर्थस्थानों में जाकर लाखों म्लेच्छों को पवित्र वैप्णुव-धर्म श्रीर्थस्थानों में जाकर लाखों म्लेच्छों को पवित्र वैप्णुव-धर्म श्रा उपदेश देकर हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट किया। जिसे संदेह ही वह भविष्यपुराण पढ़कर या विद्वानों से सुनकर श्रपने संदेह को निवृत्त करले। देवल मुनि ने तो श्रपने धर्मशास्त्र में गोह- Shyler

शुद्धं चन्द्रादय३४०

•

:



(13, लारे, म्हेच्हों की शृंदन हाने व तिसा है। यया— श्रम्भ कारित हम १.१.२ उच्छिष्ट मार्जन वंत्र तदा तन्त्रीणांच तया संगक्तान "रपनीर प्रायम्बिच में इने इ म्लेच्ड् बार्डातादि तथा राष्ट्रभी वनाया गर्मा हो तथा प्रमुप्त इसे म् हिला ब्रादि जिलले जन्दस्तो है. ्रेड वर्तन महावाचे गये हों या दि तथा जिसने उनकी क्रियों का संग तथा । जन्म का वा क्षेत्र होते हुन्य के विद्यासिक विद्या रहि के गुलाम होने के कार्य गृहि के इसका कारल यह है कि एक सम्ब

पेसा आया जब कि मास्त स विक्रि **याँ का श्रप्तान होतया, होर प्रारत है** पहुंच न सके, जी उनको घमक्रम की

वर्षान शांता है। ऐसा है। मस्टिन हड़े में विद्यान पीती थाया है। इन्हें में

्रम् हर्दे (खुव । श्रवः इस समय राजः कः ने के प्राणित ज्ञान के ज्ञान

त्यारे, म्लेच्छों की भूं उन खाने चाले की भी शुद्धि का विधान

11

वलाद्दासीकृतो म्लेच्छुँश्चांडालाचैश्व दस्युभि: । श्राग्रभ कारितं कर्म गवादिप्राणिहिंसनम् ॥ उच्छिष्टं मार्जनं चैव तथा तस्यैव भक्तणम्। तस्क्रीणां च तथा संगस्ताभिश्व सह भोजनम् ॥इत्यादि॥

"रणवीर प्रायश्चित्र" में अनेक प्रमाण लिखे हैं। अर्थात् म्लेच्छ चाएडालादि तथा डाकुश्रों द्वारा जो ज़वर्दस्ती दास वनाया गया हो तथा अशुभ कर्म गी आदि पवित्र प्राणियों की हिंसा श्रादि जिससे ज़वर्दस्ती कराई गई ही अथवा जिससे भू भूठे वर्तन मंजवाये गये हों या जिसे भूठा खिलाया गया हो तथा जिसने उनकी स्त्रियों का संग या उन के साथ भोजन किया हो तो उसकी शुद्धि छच्छू सन्तापन वत से होती है। उपरोक्त पेतिहासिक प्रमाशों के विद्यमान होते हुए भी हम रुढ़ि के गुलाम होने के कारण शुद्धि करने को बुरा मानते हैं। इसका कारण यह है कि एक समय श्रार्थजाति के दुर्शाग्य से ऐसा श्राया जब कि भारत से विभिन्न देशों में उपदेशक ब्राह्म-गीं का श्रभाव होगया, श्रीर भारत से ब्राह्मण उन देशीं तक पहुंच न सके, जी उनकी धर्मकर्म की शिक्षा देकर श्रार्थंधर्म रें में दढ़ रखते। श्रतः उस समय शनैः २ श्रार्घ्यधर्म की बहुतसी शाखायें अज्ञान से तथा अपना कर्म त्याग देने से हीगई। जैसा कि महाभारत शांतिपर्व राजप्रकरण में स्पष्ट रूप से वर्णन श्राता है। ऐसा ही मनुस्मृति श्रध्याय १० श्लोक ४३-श्रथ में विधान पाया जाता है।

( ₹= )

शनकैस्तु कियालोपादिमाः चित्रयजातयः । वृषत्तत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ पौंड्रकाश्चौड्द्रविदृाः काम्योजा यवनाः शकाः । पार्दाः प्रह्माश्चीनाः किराता दरदाः स्रशाः ॥

203,30

श्रर्थात् निम्नलिखित तमास चत्रिय जातियां कर्म के त्याम देने से और यज्ञ अध्ययन न करने श्रीर स्ववर्णानुकूल प्रायश्चि-सादि कार्यों के लिये ब्राह्मणों के न मिलने से धीरे र म्लेच्छता को प्राप्त होगई । जैसे कि पौंडू, द्रविङ्, काम्योज, यवन, (यू-नानी ), शक ( तिञ्चती तातारी ), पारद, पल्हच ( फारसदेशी-य ), ज़ीन, किरात, दरद, खश श्रादि श्रादि । ज्यों ही इन थ ), ज्ञान, करात, ५२५, जर्म कर्म कर्म का परित्याम है किया तथा सर्वदेशीय भाषा संस्कृत का पठन पाठन बन्द किया तव इनकी श्रनेक शाखार्ये जातियों के रूप में परिवर्तित होगई श्रीर आर्य लोग इनको म्लेख नाम से पुकारने लगे क्योंकि उस समय संस्कृत-विभिन्न भाषा-भाषियों को आर्थ्य लोग म्लेच्छ कहते थे। कुछ समय के उपरान्त ब्राह्मणों ने अन्य देशों में जाकर एनमें से बहुतसी जातियों को संस्कृत भाषा पढ़ा-कर पुन: श्रायंधर्म में प्रविष्ट किया श्रीर जिस समय ये ज्ञा-तियां भारतवर्ष में आक्रमण करने या अन्य किसी उद्देश्य से आई, आर्थों ने इन्हें वैदिक सभ्यता की शिक्ता देकर हिन्दू-धर्म में मिला लिया। जिनमें से श्राज तक वहुतसी जातियां इसी नाम से प्रसिद्ध हैं और हिन्दुओं का उनके साथ सान पान का सम्बन्ध उसी प्रकार है, जैसा कि एक आर्थ्य का ऋार्य्य के साथ होना चाहिये ।

मानाग ए जातं विवादे-

> वन्तः हिन्तः हुन्तः शहानुतः वरूतः न वीत्रः प्रतितास्तः स्ववस्तुत्रस्य के

h

महामारत शांतिपर्व के राजप्रकरण के ६४ वें अप्याय में बिखा है-

> यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शवर-बर्बराः। शकास्त्वाराः कड्वाश्च पल्लवार्थाध्रमद्काः ॥ १३ ॥ पीएड्राः पुलिन्दा रमठाः, काम्बीजाश्चैव सर्वशः। ब्रह्मज्ञप्रस्ताश्च, वैश्याः श्र्द्धाश्य मानवाः ॥ १४ ॥ महाभारत द्रोग्रपर्व अ०६२॥

यवन, भील, कन्धारी, चीनी, शवर, वर्बर, शक, तुषार, कडू, पल्लव, श्रान्ध्रमद्र, चौडू, पुलिन्द श्रीर कम्बोज ये समस्त जातियां ब्राह्मण, चित्रय, बैश्य श्रीर श्रुद्ध इन चारों वर्णों से ¥ उत्पन्न हुईं। पुराखों से झात होता है कि शांडिल्य मुनि, श्रगस्त्य सुनि और कएवमुनि शुद्धि के प्रचारक थे। वाल्मीकि ऋषि जीलों में पले हुए भी तपस्या के कारण शुद्धि से महामुनि वने।

पुराणों में भारतवर्ष की सीमा श्राधुनिक श्रंग्रेज़ी सरकार

\* पं० राजारामजी लिखित De शुद्धि पुस्तक से उद्ध्त ७०, ७१ पृ० कपर कई जातियां वर्तमान में सम्भवतः ये हैं-श्रोद्, उदिया की श्रल्त नातियां और पंजाब के श्रोडा दविद दिल्णी हर किसी उर्देश के समने वाले जातियों के लिये वर्ता गया है। काम्बोज, कम्बोज भारत में प्रसिद्ध हैं। यवन ( Jonion ) ग्रीक युनानी, पीछे यह शब्द कम्बो उन्हीं में से हैं । दरद, चित्राल और गिलगित आदि उत्तर पश्चिमी देशों में रहते थे। पल्हव, पार्शियन, वर्बर अफरीकावासी। शक, सीवियन किरात आदि व्याध थे।

1 ाशकाः। | वगः॥

य ।

तयां कर्म के ला ्दिकृत प्रायरिक हे घोरे २ म्हेच्छा ागोज, यवन, (१ त्वव (फारसंके 传 | 前前門 क्रमं का परिला रहन पाठन बन्द् हिए र में परिचरित होने कारने सने क्योंह वें हो ब्रायं तो न ब्राह्मों ने मनोरे

संस्तृत भाषा प्र ार जिस समय वे इ हो विचा देकर लि तक बहुतसी जारि का उनके साध हैं। ता कि एक शार्व ह

हारा निर्धारित सीमा नहीं है। भारतवर्ष की प्राचीन सीमा के लिये पातञ्जलि के महाभाष्य "के पुनः श्रार्थ्यावर्तः" श्रादि प्रमाणों से तथा वायुपुराण श्रीर मत्स्यपुराण से पता लगेगा कि भारतवर्ष के पूर्व में East Sea ( पूर्व समुद्र ), पश्चिम में अरब प्रदेश और दिल्ला में लङ्का और उत्तर मे हिमालय लिखा 🕏 है। इसी अध्याय में आगे चलकर वर्णन आता है कि जिस समय स्वयं भगवान् युद्ध की शिक्षा के विपरीत १००००००० (दश करोड़) मनुष्यों ने वैदिक सभ्यता का परित्याग कर दिया था, श्रीर वर्णाश्रम धर्म को छोड़ कर श्रार्यधर्म के विरुद्ध श्राचरण करने लगे थे, तब उस समय जगद्गुर श्री शह्लरा-चार्थ्यंजी ने श्राग्निवश्रज स्त्रिय राजाश्रों की सहायता से उन्हें केवल शंखध्वनि से ही शुद्ध करके पुन: श्रार्थ्यभ में सम्मिलित किया था श्रीर वैदिकवर्णानुकल संस्कारों से संस्कृत किया था। शक, यवन श्रादि जातियां जो किसी समय श्रज्ञानवशात् 🏂 श्रार्थ्यजाति से पृथक् होगई थीं, श्रीर जिनके श्राचार व्यवहार श्रादि में भी महान् अन्तर श्रागया था परन्तु जिस समय भा-रतवर्ष में वे श्राई श्रीर श्रपने प्राचीन धर्म का प्रभाव उनकी श्रातमाश्रों पर पड़ा, तव श्रार्य्यजाति ने उनको पुन: हिन्दूधर्म में प्रविष्ट करके चत्रिय आदि वर्णों में मिला लिया। पुराणों में इस विषय का वर्णन विस्तारपूर्वक किया हुन्ना है। पौरा-खिक उदाहरणों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो भी वर्तमान समय में विशाल खंडहरो को खोदने से जो प्राचीन शिलालेख भूगर्भ से निकाले जारहे हैं उनके आधार पर यह पूर्णक्रप से सिंद्र होचुका है कि आर्य्यजाति ने भारत में आई हुई अन्य जातियों को श्रपनाया था। श्री सायणाचार्य्य ने ऋ०१०-७१-३ की व्याख्या करते हुए लिखा है-

वितं स्टब्स्ट्राइताहर वर्तेद्र महात्र राष्ट्रावाहरू तेहर कर्तेत्र स्टब्स्ट्राहरू वेहरू

1

बासर १ का है हर (Roy E. - ११११ ह. ) में से यानियाई—

पर इ एक्ट्रे विश्व । सावपुर नवी देशा है। इस्ति केट्रेस्ट्रेस केट्रेस शिव्योक्त सनुगे कार्य केट्रेस नाम श्रीत्रहरू को बन्द्रेस

> ام درد

"तां वाचमाभृत्याहत्य बहुपु प्रदेशेषु व्याकार्षुः । सर्वान् मनुष्यानध्यापयामासुरित्यर्थः"।। उस वेदवाणी को लेकर उन्होंने बहुत प्रदेशों में फैला दिया।

#### यवन जाति की शुद्धि।

डाक्टर भांडारकर ने सम्राट् श्रशोक के शिलालेखीं ( Rock Edict XIII Ep. Ind. Vol II pp. 463-464) में से यह लिखा है:-

"एसे च मुखमुते विजये देवानंत्रियस यो धर्मविजयो। सो च पुन लघो देवानंत्रियसं इह च सर्वेसु च श्रंतेसु श्रा ञ्चर्रुपि योजनसतेसु यंत्र श्रंतियोको नाम योनराजा पर च तेन श्रतियोकेन चतुरो राजानो तुरमाय नाम श्रतिकिनि नाम मक नाम श्रलिकसुंदरो नाम।"

प्राकृत भाषा के उपरोक्त लेख से पाया जाता है कि प्रीक लोगों को यवन कहते थे श्रीर इसमें ४ यवन राजाश्रो के नाम "श्रंतियोक" 'तुरमाय'' ''मक" 'श्रक्तिकसुन्दर्'' ''ब्रितिकिनि" श्राये हैं। ये ही गुद्ध हुये हिन्दू राजा श्रंग्रेज़ी ਜੋ Antiochos Soter, King of Syria, Ptolemy Philaldelphos, King of Egypt, Antigonos Gonatos, King of Mecedonia, Alexandar, King of Ephisus कहाते हैं। उपरोक्त शिलालेखों के श्राधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है कि ग्रीक लोगों का पुराना नाम यवन था। इन लोगों को द्दिन्दूधर्म में दाखिल कर पुन:

हे पना सरेगा इ), परिचम में हिमात्य तिवा गरिकिक्क - \$00005000 परित्याग कर र्वधर्म के निरंद र भी गहरा ापता से उन्हें **मं समिति** , नंस्कृत किया **अज्ञान** नगरात्

ाचार व्यवहार तस समय आः

प्राचीत सीम र्यावर्तः" मारि

व्रभाव उनकी पुनः हिन्दूधमं ्या। पुराणों में हुड़ा है। पीरा-तो भी वर्तमान

चीन शिलालेख यह पूर्वहर से ( हाई हुई भ्राय

ते ऋ०१०-९१-

हिन्दू-धर्म में मिला लिया गया था। पंजाब श्रीर फाचुल में राज्य करने वाला राजा जिसका नाम ''मिलिन्द मीनीएन्डर'' ( Menander ) था, यह ईसा से ११० वर्ष पूर्व बड़ा प्रतापी राजा हुआ था, श्रीर यवन जाति का एक स्तम्भ था। पाली आषा में लिखे शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि उसने षोद्ध मत को भी ग्रहण किया था। यवनराज "मीनीएन्डर" को शुद्ध कर कर उसका संस्कृत नाम "मिल्लिन्द" रक्ला गया। उसने महाभाष्य के रचयिता "पतञ्जलि" के समय में "साकेत" जिसको "अवध" कहते हैं और "मध्यमिका" (मेवाड़) ना-मक स्थान यवनों द्वारा घेरे। महर्षि "पतक्षिता" ने महाभाष्य में उनकी मिस्रालें निम्नप्रकार से दी हैं-

> "श्ररणयवनो मध्यमिकाम्" "श्रवणायवनो साकेतम्"

इसी राजा "मिलिन्द" के सिक्के "वरोच" (गुजरात) में प्रचित्तत थे श्रीर काठियावाड़ में श्रवतक मिलते हैं। उनके एक श्रोर तो श्रोक भाषा में Besileus Suthros Menandros श्रीर दूसरी श्रोर प्राक्त में "महाराजस श्रादर्श मीनमदर्श" लिखा हुआ है। "मिलिन्दपनहो" नामक प्राकृत आचा की पुस्तक में "मिलिन्द" यवन ने किस प्रकार बुद्ध-धर्म स्वीकार किया, इसका विस्तृत वर्णन है। इसका वृत्तान्त "Sacred Books of the East" में भी मिलता है। जिसमें लिखा है कि बौद्ध गुरु "नागसेन" से शास्त्रार्थ कर "मिलिन्द" राजा ने बीद्ध धर्म स्वीकार किया। बीद्ध होने के बाद इसके सिक्कों पर "धर्मचक" भी रहता था।

न केवल इतना ही प्रत्युत पाली शिलालेखों से यह भी सिद

होता है कि पाने ने "दिए" . नाम रसहर हिन्दू पने हैं ू सेवहभीयमाँ दूर होता है के विसका परिनामक नार्वत विसका पाइन सन हिन्दा ए ए साबुतिक उदा ब कर्ने स या। "विरु" ही, चन्ना . यह सिंद् होना है दि हमक न्द्र" रस्वा रहा ए। क्री- क्रान् बान समान पना जान है। है। बात और भी पुर ही कर्ज है। शितातेव निना है कि निन्न पोणाहस पानदेशुन्य अर्थ यह है 'दत्तानेत्र है उन्न क्लिक्ति ने वह में जा है। है कि उत्तर से बारे हुर दार ; रन्द्रानिद्भ नाम त्य हर हन् , में एक शिनाइंस कर हुए हैं ह वर्मणः दुवित्र गाउँ में हे हैं। षपंस्य मात्रा ग्रहिन्हरू, ६, 🚉 बार्यं श्रह्मप्रनीवी क्रिक्त हर है ग क्षा विश्व देशीं है है । को गी। सहनाति ने दूद देशि दे ह रद्धा गया श्रीर वर्षेट्र गाँच ह नाम गणाक या और एमंद्रे दिन क

स्तं विता है कर है सार हर

web E

11

श्रीर काबुत में
न्द्र मीनीएन्डर"
र्वे बड़ा प्रताणं
म्हा था। पाली
है कि उसने
"मीनीएन्डर"
र" रक्लागण।
स्पर्म "साक्षेत"
(मेवाड़) न-

(गुजरात) में लते हैं। उनके Menandron श्री मीनमदर्श तत भाषा की इन्धर्म स्त्रीकार प्राप्त "Sacred समें लिखा हैं सिकंदि" राजा ने स्स्ते सिक्कों पर

से यह भी विद

होता है कि यवनों ने "सिंह" "धर्य" श्रीर "धर्म" शब्दानी नाम रखकर हिन्द्-धर्म को स्वीकार किया था। एक शिलालेख सेयह भी प्रमाणित होता है कि "तुरक्ण" का पुत्र "हरकर्ण" जिसका पहिला नाम "वदालोक" था, वह ब्राह्मण श्रीर साधुश्री को बहुत दान दिया करता था। इसलिये ब्राह्मणों ने उसे इस साधुभक्ति तथा ब्राह्मख-प्रेम के उपलक्ष्य में हिन्दू बना लिया था। "चिट" श्रीर "चन्दान" नामक यवनों के जीवनचरित्र से यह सिद्ध होता है कि इनका संस्कृत नाम "चित्र" श्रीर "च-न्द्र" रक्खा गया था। श्रीर श्रार्य पुरुषों के साथ इनका खान-पान समान पाया जाता है। जुन्नर के एक शिलालेख से यह बात और भी पुष्ट हो जाती है। नासिक की गुफाओं में एक शिलालेख मिला है कि "सिघं श्रोतराहस दतामिति यकस योगाकस धम्मदेवपुतस ईन्द्राग्निदतस धम्मात्मनाः" इसका अर्थ यह है "दत्तामित्र के रहने वाले धार्मिक धर्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निद्त्त ने यह मन्दिर दिया"। इस लेख से यह प्रकट होता है कि उत्तर से आये हुए यवन पिता पुत्रों को धर्मदेव और इन्द्राग्निदत नाम रख कर श्रार्थ्य बनालिया गया था । नासिक में एक शिलाहेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है 'शकानि-वर्मणः दुहित्रा गणपकस्य रेभिलस्य भार्यया गणपकस्य विश्व-वर्मस्य मात्रा शकनिकया उपासिकया विष्णुद्त्तया गिलनभेष-बार्थं श्रज्ञय नीवी प्रयुक्ता" इस लेख में एक रानी की तरफ़ से धर्मार्थ फंड स्यापित करने का वर्णन है। यह रानी शकजाति की थी। शकजाति से शुद्ध होने के बाद इसका नाम विष्णुदत्ता रक्ला गया श्रीर यह वीद्ध-उपासिका बनगई। इसके पति का नाम गण्यक था श्रीर इसके पिता का नाम श्राम्नवर्मन् था। इसके पिता के नाम के साथ वर्मा विशेषण लगा दुश्रा है,

जोकि चत्रियत्व का परिचायक है। श्रत: प्रतीत होता है कि जिस समय यह लिखा गया होगा, उस समय से पूर्व ही वि-देशी शकजाति जिसको मनुस्मृति श्रीर महाभारत में स्लेच्छ लिसा है, श्रार्थजाति में पूर्णक्रप से मिल चुकी थी। ये लोग आरत में पश्चिम की तरफ़ से आये थे और राजा विक्रमादि-त्य के १४० वर्ष वाद तक उन्होंने मालवा, गुजरात पर शासन किया था। इस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा शालिवाहन, जिसका कि संवत् चलता है, हुआ है। इसके वशज बाह्यए श्रीर चत्रियों में श्रव तक पाये जाते हैं। श्रवध के बहुतसे वंश चत्रिय ताल्लुकदार इन्हीं महाराज शालिवाहन के वंशज हैं, श्रीर श्रवध का बहुतसा हिस्सा "वैशवाए" नाम से प्रसिद्ध है यहां ऋधिकांशत: यही वैश चित्रय पाये जाते हैं और इसी वंश की यड़ी २ रियासतें श्रयतक मीजूद हैं। जैसे "कसमांड़ा" "राजूरगांव" "कुरीं-सुदौली" "रहवां" "नरेन्द्रपुर" "चरुदार" थ्रादि। महाराज हर्प जो कि "वैश" वश में सेथे वे ही भारत के प्रसिद्ध सम्राट् हुये देखो वाणभट्ट रचित "हर्पचरित्र"।

y 13.

# चत्रप-त्रंश का क्षात्रियजाति में प्रवेश।

प्राचीन शिलालेखों में ज्ञापवंशीय कई राजाओं का टल्लेख पाया जाता है। परन्तु ज्ञाप शब्द का किसी सस्कृत कीय या श्रन्य पुस्तक में पता नहीं चलता। श्रतः डाक्टर "आंडारकर" ने यह सिद्ध किया है कि यह शब्द फारसी आपा के "ज्ञापात्रन" शब्द का, जिसका श्रर्थ राजप्रतिनिधि है, रूपान्तर है। श्रंग्रेज़ी में इसी शब्द का विगढ़ कर Satrap हो गया है। एक नासिक के शिलालेख में इस वंश

(5)

के राजा "दीनोक" "नजावान" यान" की लड़की 'संधितिजा' क दत या उराजदत्त की राजा 'दीनो विवाह का वर्णन स्थाता है, यह अकार है:—

"सिंह राह: चृहराउस्य च दोनोकपुत्रेल उपवदावेन इत्यादि" इस वहा के रानाओं का राज्य विनी में २०० वर्ष तक रहा। "चएन" नाम मिलता है। दानः है कि यह "चएन" हो ।त नर रन वश के राजाओं के ग्रस होने है । का हिन्दू-नाम बद्रसेन ग्रीर ४५ मये थे। इसी द्वामित्रा का ीता हुमा था। जिसकी प्राचीन राज नामों के देखने और कार लिखन से वहीं सिद्ध होता है कि श्राकर आरत में उमे के श्रीर हुई को प्रहण करने सं बिन्दू जाति में चित्रयों का राज्य १८५ सन् तक . जुनागढ़ में निस्नीतिषत थिया गान् वर्षन्यायात्रात्ता विद्यात स्थापात्र रेंद्रदमन व्याकरण, संगीत, न्याप था और उसकी वही होति थी। कान्हें बी गुफा के शिता है च

<u>،</u> ا

\*

नि होता है कि से पूर्व हो कि परत में में की गारत में में की गारत पर शासन गा शासिवाहन, न कर वहतसे न के वहतसे न के वहतसे न के वहतसे म से प्रतिस्ह है से 'कसमांहा" पर" ''चठडार" से बेही शारत

प्रवेश।

हर्षचरित्र"।

है राजाओं का
। किसी संस्कृत
। ऋतः डाम्टर
ह शर्थं फारसी
थै राजपतिनिधि
का विगह कर
लेख में इस वश

के राजा "दीनीक" 'नहापान' श्रादि का वृत्तान्त है। "मह-पान" की लड़की "संघिमित्रा" का एक श्रार्थ्य राजा ऋषभ-दत्त या उश्वदत्त जी राजा "दीनीक" का पुत्र था उसके साथ विवाह का वर्णन श्राता है, यह नासिक का शिलालेख इस प्रकार है:—

"सिद्धं राज्ञः च्रहरातस्य च्रत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा दीनीकपुत्रेण उपवदातेन इत्यादि"।

इस वंश के राजाओं का राज्य नासिक श्रीर वाद में उज्ज-यिनी में २०० वर्ष तक रहा। शिलालेखों श्रीर सिक्कों में "चप्रन" नाम मिलता है। डाक्टर साहव ने श्रतुमान किया है कि यह "चप्रन" ही तियस्थनीज़ नाम से प्रसिद्ध था। सत्रप वंश के राजाओं के शुद्ध होने के बाद नाम रुद्रदमन उसके पुत्र का हिन्दू-नाम रुद्रसेन श्रीर उसकी लड़की के "दत्तमित्रा" हो गये थे। इसी दत्तमित्रा का विवाह "श्रांध्र" के हिन्दू राजा से हुआ था। जिसको प्राचीन राजधानी कोल्हापुर थी। इन नामों के देखने श्रीर ऊपर लिखित शिलालेखों के विचार करने से यही सिद्ध होता है कि "चत्रप" लोग भी विदेशों से श्राकर भारत में वने थे श्रीर शतै: २ हिन्दू-श्राचार, विचारों को श्रहण करने से दिन्दू-जाति में मिला लिये गये। इन शुद्ध क्तियों का राज्य ३८८ सन् तक रहा। रुद्रदमन के विषय में जूनागढ़ में निम्नलिखित शिलालेख मिला है- पश्दार्थ-गान्यर्व-न्यायाचानां विद्यान प्रयोगाचाप्तविपुलकीर्तिनां" श्रर्थात् रुद्रदमन व्याकरण, संगीत. न्याय श्रादि का प्रकारड पंडित था श्रोर उसकी बड़ी कीर्ति थी।

कान्हेड़ी गुफा के शिलाह्वेख "वासिष्ठीपुत्रस्य" आदि से

स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस शुद्ध हुये "रुद्रद्मन" की पुत्री से विसन्दुष्ट्र "श्रीसातकणीं" का विवाह हुआ था अर्थात् वे शुद्ध किये जाकर उनका उच वंशों के राजाओं के साय संवन्य भी होगया। नासिक की गुफा के शिलालेख में लिखा है कि इसी शक्तजाति के "दसपुरा" के रहने वाले शुद्ध हुये विप्युदत्त के लड़के "वृद्धीक" ने वहां दो कुएड वनवाय। इससे झात होता है कि न केवल राजा महाराजा वरन् मामूली है सियत के शक्तजाति के आदमी भी शुद्ध कर लिये जाते थे।

यह यवन शुद्ध होने के बाद वड़े २ मठों, बौद्धचैत्यों भ्रीर स्तूपों में पुष्कल दान देते थे। पूना के समीप की कारली गुफा में लिखे हुये शिलालेखों से यह सिद्ध होता है—

"घेनुकाकटा यवन स सिह धयानथम्भी दानं"

अर्थात् धेनुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर हिंदू नाम "सिंहाढ थ" रक्खा। उसने यहां भेंट चढ़ाई।

''घेनुकाकटा धमयवनस"

श्रर्थात् घेनुकाकट से श्राये हुये यवन ने शुद्ध होकर श्र-पना हिन्दू नाम "धम्म" रक्खा श्रीर यहां भेट चढ़ाई।

जुत्रार के निम्नलिखित शिलालेखों से भी यही सिद्ध होता है:—

"यवनस इरिलस गतान देवधम वे पोहियो"

अर्थात् ईरिला नामक यवन को हिन्दू वनाया गया और उसने मन्दिर के लिये दो कुंड वनवा दिये। शामार दे

131

3

तुस्य-सान् व

# आभीरजाति का हिन्दू होना

वर्त मान "श्रहीर" कहलाने वाले विदेश से आरत में श्राये श्रीर "श्राभीरवटक" नामक स्थान में, जो संयुक्त प्रान्त में "श्रहरीरा" श्रीर क्षांसी ज़िले में "श्रहीरवार" नाम से म्रिस्ट हैं, श्राकर वसे। हिंदू जाित ने इनको श्रद्ध कर श्रपने में मिला लिया श्रीर सन् १८० में इनके श्रद्ध हिन्दू नाम रक्ले जाने लगे हैं जैसे कि "रुद्रमूर्ति" श्रभीर सेनापित था। श्रीर यह राज्य करने लगे श्रीर राजा होने के बाद इनके नाम "माधरीपुत्र" "ईश्वरसेन" "शिवदत्त" इत्यादि हुये श्रीर राजः धूनों में मिल गये श्रीर श्रव तक इनको यादव राज्यूत होने का श्रीमान है।

## तुरुष्क-जाति का हिन्दू होना

भारत के उत्तर से एक जाति, जिसका नाम तुरुक था, आरतवर्ष में श्राई। जिस देश में यह जाति रहती थी, वसका नाम राजतरिक्षणी में तुरुक तथा कृषाण लिखा है। यह कृषणराजा के वंशज थे श्रीर कृषणवंशी कहलाये। इस वंश के। केइफीयस नामक एक राजा ने शैवमत को खीकत कर हिन्दू-जाति में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध इतिहासक मिस्टर Smith स्मिथ राजा "केडफाईसिज़" सिका हिन्दू नाम "नहपान" रक्खा गया था इसके विषय में लिखता है कि यह "विजयी कुशां" विजित भारतवर्ष से सम्मिव जीता गया श्रीर इसने शिव की पूजा इस ज़ोर से प्रारम्भ की कि उसने शिव की सूर्त अपने सिकां पर हं जवाई

द्मन" हो हुका या गड़ाधी के रितालेल में ने बाते हुड़

ツ ない 子葉は

ह बनवाये। त्रम् मामृती दे जाते थे।

चैत्यों झार की कारती

होकर हिंदू

3) 0

होकर अ-हारे।

यही सिद्ध

ा गया झौर

į

ख्रीर वह अपने श्रापको शिवकापुजारी कहा करता था। देखी Early history of India by V A. Smith pp. 288

इसके विशेषणों में "माहेश्वर" शब्द मिलता है जिसका श्रर्थ श्रेव है। इसके सिक्कों पर एक तरफ तुर्की टोपी, दूसरी तरफ त्रिश्र्लधारी शिव श्रीर नंदी वैल की तस्वीर है। इसी वश में प्रसिद्ध बौद्ध राजा "कनिष्क" "हुविष्क" श्रीर "वसु-देव" हुये। "कनिष्क" श्रीर "कुशक" ये दोनों राजा चौद्ध होगये स्रोर ''तवारिखे स्रालम" नामक इतिहास की पुस्तक से पता चलता है कि चीन श्रादि देशों में इन्हीं राजाश्रों के प्रयत से वौद्ध धर्मा का प्रचार हुवा। इन "कुशां राजा" को 'शक राजा" भी कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें वीद वनाया श्रीर किर नकी हो सतित को ब्राह्मण्यमीनुयायी वनाया। "कनिष्क" के स्यानापन्न "महागजा वासुदेव" ब्राह्मण धर्म के अनुयायो हुने और शिव की पूजा और सस्कृत के प्रचार में वहुत ही कियाशीलता दर्शाई। इसके वाद ''हुण्क" राजा हुये उनके सिक्कों पर "श्रसकन्द्" श्रीर उनके पुत्र "विशाल" की मूर्ति वनी हुई है। इसी प्रकार "पहलवी" "पलही" की हमने आर्यवर्त में आने पर आर्य वनाया। सब शक, हूरा, पलहो, कुशां श्रादि सव की हमारे पूर्वज हज़म कर गये। एक श्राधिनिक हिंदूजाति है जो मुसलमान ईसाई को ही हिन्दू पनाने में संकोच करती है। परमात्मा हमें वल दें कि हम श्रपने पूर्वजों का गौरव पुनः प्राप्त करें।

# हूण-जाति का आर्य होना

ईसा को ४ वीं शताब्दी में हूण जाति ने टीडीदल की तरह

शाल में प्रोग किए हैं कर तेनर मानव कर्ण कर्ण कर्ण गया था। उमरणिया के के वर्णकर्मन कियोग के कि भारत में बहुरे हैं कर्ण कर्ण से ये चित्र कर्ण हैं कर्ण चेन्द्रों के गाम क्रिकेट कर्ण मन तक मन्द्र कर्ण हैं कर्ण

1:

शाक्द्रीयी मगतानि का

े वे लाहा प्राप्त हरें हैं व

हतो जी सन् विक्रमान्ति । शास्त्र विक्रमान्ति । वशस्त्र विक्रमान्ति । शास्त्र विक्रमान्ति । शास्त्र विक्रमान्ति । शिस्त्र विक्रमान्ति ।

मा नाम की, दिसके कर के विशेष सिंह के कि विशेष सिंह कि विशेष सिंह के कि वि

शारत में प्रवेश किया, श्रीर कुछ समय के उपरान्त कश्मीर से लेकर मालवा श्रादि प्रदेशों तक इस जाति का श्रिधकार हो-गया था। इसका विस्तृत विवरण राजतरंगिणों में लिखा है। हर्षवर्धन "शिलादित्य" ने इन्हें परास्त किया। यहुत काल तक शारत में रहने के कारण श्रीर हिन्दू-धर्मानुकूल कर्मों के करने से ये ज्ञिय-जाति में पूर्णक्र से मिल गये थे। इत्तीसगढ़-चेदों के राजा कर्णदेव ने एक हूण कन्या "श्रहिल्या देवी" से विवाह किया था श्रीर पंवार राजपूतों को यह हूण एक शाखा श्रव तक मानी जाती है।

## शाकद्वीपी मगजाति का ब्राह्मणजाति में प्रवेश

निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होता है कि मगों को विदेश से लाकर शक्षण बनाया।

देवो जीयात् त्रिलोकीमणिरयमरुणो यन्निवासेन पुण्यः । शाकद्वीपरुस दुग्धाम्बुनिधिवलयितो यत्र विष्रा मगाख्याः ॥ वशस्तत्र द्विजानां भ्रमिलिखिततनोन्भास्वतः स्वाङ्गमुक्तः । शाम्बो यानानिनाय स्वयमिद्द महितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥

पशिया तथा उसके आस पास के प्रदेशों में एक जाति मग नाम की, जिसको अब मगी कहते हैं, आवाद थी। यह लोग पहले पहल आकर बंगाल राजपूताना आदि में बसे थे। उस समय ब्राह्मण लोग पुजारी वनना गहित कर्म समअते थे। क्योंकि "देवचर्यागतैं इंट्यें: क्रिया ब्राह्मी न विद्यते" अर्थात् देव- पूजा में प्राप्त इट्य हारा ब्रह्मकर्म नहीं होता। अतः श्रीहण्ण के पुत्र "शास्वराज" ने अपने मन्दिर की पूजा के लिये (जो

ा राजाश्रों के

ां राजा वो

हें की द वनाया

पुषानी पनाया।

पानी पानाया।

पुषानी पनाया।

पानी पानाया।

पुषानी पनाया।

पुषानी पनाया।

पुषानी पनाया।

पुषानी पनाया।

पुषानी पानाया।

पुषानी पनाया।

पुषानी पानाया।

पुषानी पनाया।

पुषानी पानाया।

पुषानी पान

सव शक, हुए,

कर गये। एक

इको ही हिन्दू

त्ताथा।देही

i p p. 238.

ग है जिसका

न टोपो, हुमरो

स्वीर है। इसी

' झार ''वर्ष

ता राजा बीड

ास की पुस्तक

· Same

ना <sub>टीडीव्ल</sub>क्षी तरह ţ

A ... IS.

Ŋ

46,

के

में

Ē

ह्य

पा

N

धः

,~.

कि उसने चनाव नदी के तट पर बनवाया था ) इन मगीं फी मुजारी बना दिया। तब से शनै: २ ये मग लोग उन्नति फरते २ बाह्यण जाति में मिल गये श्रीर देवपूजा में इनका इतना श्र-धिकार बढ़ा कि "वराहमिहिर" के समय से स्पर्यदेवता की स्यापना का अधिकार केवल मग बाह्यणों को ही रहा। अधि-प्यपुराण में इनके विषय में लिखा है कि ये पहले गले में डीरी डाले रहा करते थे, परन्तु ब्राह्मण पदवी प्राप्त करने पर यहाी-प्रवीत धारण करने लगे। शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि ये लोग पहले "शाकडीप" में रहा करते थे। इनका वि-स्तृत विवरण स्कन्दपुराण में मिलता है और शाम्य ने जय भीजवशी यादवीं की लड़कियां इनकी याह दीं तो उस दिन से उनकी संतान "भोजक" कहलाई, ये लीग जादू टोना बहुत करते थे इस वास्ते इनके साहित्य को "मेगिक" साहित्य कहते थे और अंग्रेज़ी का Magic शब्द इसी "मैंगिक" का अपअंश हैं। यही लोग मारवाड़ में सेवक कहाते हैं। यह "महिर" मोत्र के थे और फारस से भारत में आये। पारसियों के गुरु "ज़रशुष्ट्र" Zoroaster के वंशज हैं और वहां मगी पुजारी कडाते थे। इस प्रकार पांचवीं शताब्दी तक इस वरावर पार-सियों से निवाहसम्बन्ध करते थे और उनको अपने में मिला होते थे। हिन्दू नेताओं का कर्तव्य है कि पारसी आइयों की भी, जो १६ आना हिन्दू हैं, अपनी ओर अपना प्राचीन थार्मिक व विधर का सस्बन्ध बता कर खींचें ताकि वे अपने आपको हिन्दू कहें क्योंकि पहले जो लोग ईरान, सीरिया, षशिया माइनर, श्याम आदि देशों से भारत में आये वे सव हिन्दू बनाये गये थे और "आर्यसम्यता की मानते थे।"

दार्ध है ।

4

त्रांत के क्या के किया किया के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया के किया के किया के किया के क

1 h

3.

## पारसी आर्य ही हैं

सन् १६२५ में जय हम नवसारी पहुंचे तो वहां पर हमने प्रारित्यों को हिन्दू सम्मेतन में शामिल होने की श्रपील की। उसके बाद पारखी जाति की श्रोर से श्री० डी. जे. वी. डाडें जो कि प्रसिद्ध देशमक दादाभाई नवरोजी के कुटुम्बी हैं श्रीर जो कि पारसी जाति में प्रसिद्ध नेता श्रय भी गिने जाते हैं, उन्होंने एक श्रत्युत्तम भाषण पारसी और हिन्दू-संगठन तथा श्रद्धि पर दिया। उन्होंने शापुरजी कावसजी होडीवाला की पुस्तक Parsees of Ancient India और Journal of the K. R. Camo Oriental Institute की पुस्तक Indo-Iranian Religion का हवाला देकर यह बतलाया कि हिन्दू श्रीर पारसी एक ही श्रार्यसंस्कृति के मानने वाले हैं।

श्रापीवर्त को पारसी भाषा में "श्रायीनां वीजो" Aryanam vojo कहते हैं। पारसियों का होम, (कोस्टों), यहां-पवीत, नियम वत वरोरह जन्म से मरणान्त तक के संस्कार हिन्दुश्रों से मिलते हैं श्रीर गोरक्ता उनके धर्म में निनान्त श्रावश्यक है। उनकी ज़न्यावस्था में श्राप्तर, वक्ष्ण, मित्र श्रादि का वृत्तान्त वैदिक अन्थों से मिलता है। वहां यम को थीम, मित्र को मिश्र, वृत्रहन् को "वेरीश्राष्ट्र" लिखा है। डा० डाडें ने एक पुस्तक Studies in Parsee History by Principal Hodiwall of Juna Gadh College से बतलाया कि पारसी सहा से हिन्दु धर्म के लिये, श्रार्थसंस्कृति के लिये, मुसलानों से लड़ते रहे हैं श्रीर हिन्दुश्रोंकी सहायता करते रहे हैं। जिस समय गुजरात की राजधानी "संजाण" यो श्रीर हिन्दू

4 abyelene

पर मार्गे के स उपित हारी। स्था परना म मार्थे देखा की की रहा मिले के महें में की करने पर की सेंस होना है शाम्य ने जब से तो उस दिन जाड़ शोना बहुत "साहित्य कहते "साहित्य कहते "साहित्य कहते "साहित्य कहते

रिसर्गे के गुक हं मगी पुजारी र बरावर पार-श्रपने में मिला रसी भारगें की इरपना प्राचीन के श्रपने

यह 'महिर्"

इंसन, संस्थि। त मं श्रापे वे सर

मानवे थे।"

₹

राजा पर मुसलमान महमूद वेगड़ा ने हमला किया था उस समय पारसी और हिन्दू दोनों ने मिलकर "महमूद घेगड़ा" को मार भगाया था। उसके वाद "महमूद घेगड़ा" ने दूसरी बार फिर गुजरात पर हमला किया, जिसमें बीर पारसी जनरल "अरदेशर" १४०० पारसी नौजवानों के साथ महमूद बेगड़ा से प आर्यधर्म की रक्षा के लिये रणभूमि में चौरतापूर्वक लड़ा और मारा गया।

श्रव भी पारसी हिन्दू सङ्गउन में शामिल हो भर श्रार्थ-संरक्षति की रत्ना के लिये तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानी धर्म वर्वरता Barbarity फैलाने वाला कूर धर्म है। श्रार्य-धर्म सब से श्रेण्ड है। फ़ारस के प्रेरानी मुस-लमानी धर्म को छोड़कर श्रार्यधर्म की श्रोर श्रारहे हैं श्रीर बह दिन दूर नहीं है जब कि श्रार्यसंस्कृति का राज्य फिर से सारे संसार में स्थापित होगा।

ষ্ঠ

46

वे

में

3

ह

प्र

3

वः

37

1

वन्होंने शुद्धि, द्लितोद्धार श्रीर कलफत्ता हिन्दू सभा फे टहरांनों का ज़ीर से समर्थन किया श्रीर निज़ाम हैदराबाद की वर्मान्ध्रता तथा उसका मालवीयजी के प्रति अन्याय का घोर विरोध किया श्रीर हिन्दू महासभा की श्रपील की कि यद्यपि हिन्दू महासभा ४० करोड़ वीद्धों श्रीर पारसियों की अपने में सम्मिलित सममती है तथापि वे समूह क्षेण् इसमें समिलित "हिन्दू" नाम के कारण नहीं होते ताकि सब इस में मिल जायें। अत: इसका नाम 'श्रार्थमहासभा' रखद्या आय।

# युर्जर-जाति का आर्यजाति में प्रवेश

बहुतसे ऐतिहासिकों का मत है कि हुगों के साथ साथ

grate promine to - ज्यारे सेन्त्राव नाम रह (land, France कारी के उस हमाई हर क मिन मोरे हैं निकार प्र मितिह भूतिहार हाता र हर। गुतान है दूसरे कर्तान " entrate ed to स्तारम् रेल्या ए . पुराम विका हैं रहतें कुल नाम में इंटर् ई । हार्गान . Riefis - Tiefre है। बाल्य है है के दिल और यूर्त है है है है है ही नात में बहर गुरु हैं। हिन्द्राति ने प्राप्त ने विकास समना स्नहां हैं

1

स्तित है कि का स्वामित के का कि का

\*

ा किया या न 'महमूद्र हेगां' गढ़ा'' ने दूसरो त र पारसी जनव य महमूद्र तेगहारे हीरतापूर्वक स

मेल होकर ब्रानं व्होंने यह भीका फेलाने वाता व्हा रस के श्रानी क ग्रेर आरहे हैं हो हैं। ति का ग्रान्य ति क

कत्ता हिन्दू समारे निजाम हैदणी प्रति श्रामार्थ को श्रणीत की श्रीर पार्यस्वी वे समूह क्षेणकी होते ताकि सर्वा समारह दिवाई

ते में प्रवेश त. हुणें के साथ <sup>हत</sup> गुर्जर लोग भी विदेश से आये थे और पहले पहल ये लोग भीनमाल तथा गुर्जरत्रा श्रर्थात् गुजरात देश से, जिसकी पुराने ज़माने में लाटदेश कहते थे, ज्ञाकर बसे थे। कुछ काल के बाद ये लोग तमाम भारत में फैल गये। चीनी यात्री यूनचंग ('Yuanchwang) लिखता है कि राजस्थान में सातवीं श-तान्दी के प्रथम भाग मे ही गुजर लोग हिन्दू जाति में इतने मिल गये थे कि इनको सब ज्ञिय मानते थे श्रीर यही गुजर प्रसिद्ध 'प्रतिहार राजपून वंश' क्षत्रौज में जाकर कहलाया। गुजरात के ''कुनवी" राजस्थान के ''गुर्जरगीड़ ब्राह्मण्'' श्रीर " बड़गूजर राजपूत" सव इसी वंश के हैं । कई प्रान्तों में इनका राज्य भी होगया था। पंजाब का गुजरांवीला तथा गुजरात ज़िला श्रीर वम्बई प्रांत का गुजरात श्रवतक इसी नाम से प्रसिद्ध है। महीपाल, महेन्द्रपाल राजाश्रों को राजशे: खर कवि ने "रघुकु लंतिलक" लिखकर रघुवंशी प्रकट किया है। वास्तव में ये लोग विदेशी थे। ये लोग आज तक पशिया श्रीर यूरोप के बीच में "कहज़ार" (जो कि गूजर का श्रपश्रंश है) नाम से एक वहुत बड़ी संख्या में बसते हैं। इनको भी हिन्दुजाति ने अपने में मिलाया था और अपनी आर्युं-सभ्यता इनको सिखाई थी।

इन्होंने शुद्ध होकर श्रपने हिन्दू नाम रक्ले। जैसे "वत्स-राज" "नागभट्ट" "रामभद्र" मादि श्रीर श्रपने नाम के श्रागे हिन्दू-धर्मों के नाम लिखने लगे, जैसे "परमवैष्णव" "परमभ-गवतीभक्त" परममाहेश्वर" श्रादि २ इन गुजरों के सम्बन्ध में जोधपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि ये परि-हारों के पूर्वज हैं श्रीर ब्राह्मण पिता श्रीर चित्रय माता से "परिहार" राजप्त उत्पन्न हुये। चालूक्य-वश जिसने भारत मं राज्य किया वह भी इन्हीं गुजरों की संतित है श्रीर यह पीछे से "सोलङ्खी" राजप्त कहलाये। इसी प्रकार चौहान श्रीर परमार राजप्त भी यहीं वाहर से झाकर हिन्दू बनाये गये श्रीर सब मिलजुल गये। चौहानों का पहिला राजा "पृथ्वी-राज विजय" के श्रनुसार "वासुदेव" हुशा और इस वासुदेव का राज्य छुटी शताब्दी में मुलतान में था। इसके सिक्कों पर "ससीनीयन पल्हवी" भाषा लिखी है, इससे झात होता है कि यह भारत के वाहर से श्राया था श्रीर ब्राह्मण बन गया।

3

इस वंग्र का दूसरा राजा "सामन्त" हुआ श्रीर उसके लिये विजीलिया का शिकालेख सिन्ध करता है कि वह ग्राह्मण्या। श्रतः चौहान राजपूत ब्राह्मणों के वंग्रज हैं। "कपूरमंजरी" में लिखा है कि ब्राह्मण् किय "राजशेखर" ने चौहान वग्र की कन्या "श्रवन्तोसुन्दरी" के साथ विवाह किया। इनका "वत्सगोत्र" था। इस प्रकार चौहान पहिले ब्राह्मण् थे फिर कित्रय वन गये। "तालगंड" (मार्रसोर) के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि कद्म्ब भी पहिले ब्राह्मण् थे फिर क्रिय वन गये। कद्म्यों के विषय में लिखा है कि "मानव्य श्रुपि" की संतित "हारितपुत्रों" ने तीनों वेद पढ़कर ब्राह्मण्पद को प्राप्त किया श्रीर क्योंकि इनके घर के पास कदम्ब का वृत्त था, इस वास्ते यह कदम्ब कहलाये। इसी कुल में "मयूरश्मन्" नामक वीर योखा हुआ श्रीर उसका पुत्र "कंगवर्मन्" हुआ। श्रर्थात् सातवीं शताव्दी तक ब्राह्मणों से क्रिय हो जाते थे श्रीर कोई जाति पांति का वन्धन नहीं था।

जिस प्रकार "प्रतिहार" ब्राह्मण श्रीर चत्राणी, से हुये उसी

प्रकार करम्ब भी जायारे से .. श्रीर कदानों का बाद सम्बन्ध इसी "मयुर्शमन् ने दिन " अपहार स्थान से १२०.० उ ।-- कर उनकी "मारंसीर" है ५५ विद्यमान है और "हरिष्ट" "सिद्" बावि प्रा 'ऋदिनुव" पुतिकात भगवशारुष ५.३., हुआ। ये तीन "रिकृतिक "सपार्तत्र" पर्वत, पांचान हे से आते वे और अस्ति । "बेह्निन" सगदतत हो । में सपारतन की सीना में सिमालत हो गये। दिना बाह्य अपने आही 'अं ह हन्हीं वृज्ञती का बहु। प्राने , जिसके अबतक सिन्हें नितने ह "वस्त्रन्" वह होते थे। रन छर जातियों को ग्रस्तक सर से रध हैं। सबसे बहुन्त शृद्धिका का

मेनिक जाति का वैमे तो स्षि हो हन्यति हो ( विशिष्ट ) पर हुई और वहा लगातार आकर आधानि हैं में प हिसने भारत र हे और यह । प्रफार चीडान हिन्दू बनावे गवे राज "गृध्यी-१८ रम यासुदेव संद सिक्तें पर हात दोता है कि वन गया। । घाँर उसके तिने कि कर ब्रह्म ।"इप्नमंहरी" चीरान चेश की क्तिया । इनका ने ग्राह्मण्ये किर के दिहा लेख से मालप थे किर ग है कि "मानवा वेद पहकर ब्राह्मण-वर के पास कदाव काये। इसी इल में श्चीर इसका पुत्र

ची तक ग्राह्मणां से

को यन्धन नहीं गा।

क्त्राणी, से हुये उसी

マン本展し

प्रकार कदम्ब भी ब्राह्मणों से चित्रय वन गये, क्योंकि चाल्क्यों श्रीर कदम्बों का गाढ़ सम्बन्ध हो गया था। कदम्य जाति के इसी "मयूरशर्मन्" ने हिमालय के पास के "श्रहिछत्र" के अग्रहार स्यान से १२००० ब्राह्मणीं को लाकर अग्निहोत्र करा-कर उनको "माईसोर" में वसाया। ये अवतक माईसोर में विद्यमानं हैं श्रीर ''हविक" ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकार ''सिंद'' जाति भी ''श्रहिछुत्र'' से श्राई श्रीर इनका ''नागध्वज पुलिकाल भगवतीपुरा परमेश्वर" वड़ा प्रतापी नागराजा हुआ। ये लोग "शिवालिक" पर्वत, "हिन्दुकुश" पर्वत, "सपार्त्तच" पर्वत, पांचाल देश के ऊपर के आग की तरफ़ से त्राते थे त्रीर भारतनिवासियों में मिल जाते थे। यह "श्रैहिञ्जत्र" सपादलच की राजधानी था। मुसलमानी काल में सपादलचा की सीमा में श्रजमेर, मारवाड़ श्रीर पंजाव सम्मिलित हो गये। दिल्ला के और उज्जैन के बहुतसे ब्राह्मण अपने आपको "श्रिहित्तेत्र" से ही श्रावा बतलाते हैं। इन्हीं गूजरों का वड़ा भारी राजा "प्रकाशादित्य" हुआ है, जिसके अवतक सिक्के मिलते हैं और इनके विवाहसम्बन्ध "वरादाद" तक होते थे। इन सब गुजरों की भिन्न २ चन्निय जातियों को अवतक सब से उच अग्निकुल राजपूत मानते हैं। इससे बढ़कर शुद्धि का क्या उत्तम प्रमाण होगा ?

## मैत्रिक जाति का हिंदू होना

वैसे तो सृष्टि को उत्पत्तिहो सब से ऊंचे स्थान "तिब्बत" ( त्रिविष्टप ) पर हुई श्रीर वहां से श्रार्थ्य लोग बराबर लगातार श्राकर श्रार्थ्यावर्च में वसते रहे परन्तु उन्होंने कभी भी जाति पांति के संकुचित बन्धन नहीं लगाये श्रीर जो जो मनुष्यों के समृह श्राते रहे उनसे लड़ भिड़ कर भी उन्हें श्रपनी सभ्यता सिखाकर श्रपने में मिलाते रहे। ४ वीं शताव्दी में हुणों के साथ २ कई जातियां श्राई जिनका कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं श्रीर हम यह भी दर्शा चुके हैं कि उन सब को हिन्दू जाति ने श्रपने में हड़प कर लिया। उन्हीं हुणों के साथ मैत्रिक या "मिहर" जाति श्राई। इसी मिहिर का श्रप-भंश मेर है श्रीर इन मैत्रिकों में वक्षभी वड़े ही प्रतापी राजा हुये हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों का इन्हीं वह्मभियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि ये लोग गुजरात के बड़ीदा राज्य के बिसनगर में रहने से नागर ब्राह्मण कहलाये, परन्तु वास्तव में ये उत्तर हिन्द के नगरकोट में पहिले वसते थे, जो वंग्रल में गये वे वहां मिल गये श्रीर इसी प्रकार जो भारत के श्रन्थ प्रांतों में गये वे वहां मिलजुल गये।

भारत के ब्राह्मणों में नागर ब्राह्मण सब से श्रे क माने गये हैं। H. H. Risley ने (जो भारतवर्ण में प्रसिद्ध जातीय तत्त्वान्वेषक माने गये हैं) अपने Castes and tribes of India नामक पुस्तक में लिखा है कि नागर ब्राह्मणों की तहक़ी-क़ात करने पर मालूम होता है कि सिकन्दर ने जब भारत पर श्राक्रमण किया तो उसकी सेनाके कई सिपाही यहीं भारत में बसगये। उन लोगों ने यहां की क्षियों के साथ विवाह कर लिया, उससे जो सन्तान उत्पन्न हुई वह नागर ब्राह्मण कह-लाई। इनमें सब ही रीति रिवाज वे ही हैं जो यूनानियों में पाये जाते थे। इसकी पुष्ट इनके सिर श्रीर नाक के नाप से

भी होनी है शोधित है है मुह के नार से मिसनी है।

(1

क्रोंकि ४ वे एउए रे क का पमारा नहीं पितना रूप के भी तैसा २ काम करवे नर देने

> पृतियोगः वीहर है बार असल बीहत है की हिंदि स शार मेर हरनारे महे हैं. पूर्वों है तीन की है। राज हर इतिहान में बीहत, पान हैं वेनकर हा बीट कैसे हो कहने नहीं करना साहिया।

> > प्राचीन काल में :

1

विय पाउरवृत् । कार हैं दें समय २ वर जारत है होता है ; इन जातियों के क्रिकिंट आर्थ या और क्रिकेंग्रेस के इस यहां ए० विक्रिकेंग्रेस के देवानन्द्र कालेज क्रिकेंग्रेस के करते हैं।

अक्रणितस्तान, बोतान करें और माल का दुर है, कर्ता क

158 -

1

1

Ę

W,

भो होती है जो (Indo Scythian) जाति के सिर श्रौर नाकें के नाप से मिलती है।

क्योंकि १ वीं शताब्दी तक कोई भी जन्म से जाति मानने का प्रमाण नहीं मिलता इस वास्ते ये नागर ब्राह्मणों के पूर्वज भी जैसा २ काम करने लगे वैसे २ कहलाने लगे।

पृथिवीराज चौहान के वंशज अजमेर मेरवाड़े के कई मेर असल चौहान हैं और "मिहिर" चित्रयों से सम्बन्ध के कार-ए शायद मेर कहलाने लगे हों, क्योंकि मेरों में अन्य राज-पूतों के गोत्र भी हैं। राजस्थान के राजपूतों को अपने प्राचीन इतिहास में चौहान, परमार, परिहार, सोलंखियों की उत्पिख देसकर इन चीर मेरों को अपने में मिलाने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिये।

## प्राचीन काल में आयों की विजय

िय पाठकवृन्द ! ऊपर की कुछ जातियें, जिनका संवन्ध समय २ पर भारत से होता रहा, हिन्दू-जाति में मिल गई । इन जातियों के अतिरिक्त आरम्भ में तो कभी सारा ही देश आर्य्य था और आर्य्य भयता से प्रभावित था। इसके लिये हम यहां पं० रामगोपालजी शास्त्री रिसर्चस्कालर लिखित द्यानन्द कालेज धर्मशिकावली सं० १२ से कुछ अंश उद्धृत करते हैं।

श्रक्षयानिस्तान, खोतान श्रादि देश, जहां इस समय जान श्रीर माल का डर<sup>े</sup> हैं, कभी श्रार्यदेश थे। गान्धार, जिसे

2 19

में श्री हर मोने ते में अस्ति हर्ने कर्ने जार में अस्ति कर्ने अस्ति कर में अस्ति अस्ति में के साथ क्रिकेट में क्रिकेट म आजकल कान्धार कहते हैं, उसमें आर्य लीग रहते थे। गान्धार देश के राजा सुबल की पुत्री गान्धारों से घृतराष्ट्र में विवाह किया था। ग्यारहवीं शतान्दी में भीमशाह श्रीर त्रिलोचनपाल शाह काबुल में राज्य करते थे। उन दिनीं काबुल की राजधानी उद्भांडपुर थी जिसे आजकल उंड कहते हैं।

1

इन दृष्टान्तों से मालूम होता है कि किस प्रकार कावुल श्रीर क्रान्धार देश श्रायों की सम्यता से भरे हुए थे। श्राप्टा-ध्यायी प्रन्य का बनाने वाला महर्षि 'पाणिनि' भी भार्ये पठान था, वह पेशावर के समीप "शलात्र" जिसे श्राज कल "लाहुल" कहते हैं, उस गांव का रहने वाला था। कावुल में श्राय्यों के पीछे बौदो का प्रचार हुशा। वौद्ध लोग धर्म से बौद्ध थे. पर सम्यता में श्राय्ये ही थे। इसी कावुल में बौद्ध भिन्नुकों के कई विहार श्रीर मठ थे, जिनमें सहस्रों भिन्नु रह कर शिन्ना पाते थे।

कावुल का पुराना नाम कुन्ना है। बुद्ध न्नात श्रीर बुद्ध पाल नाम के दो बौद्ध कावुल से चीन को गये थे। वहां जाकर उन्होंने चीनी भाषा में दो बौद्ध पुस्तकों का श्रमुवाद किया था। श्रम्नग्रानिस्तान भी सब आर्थ्य ही था, जो पीछे बौद्ध हुआ। सन् ७४१ ई० में उत्तरपूर्वीय श्रम्नग्रानिस्तान के राजा के पास चीन से एक भिन्नु-मण्डल श्राया था। इस मण्डल में 'धर्मधातु' भिन्नुक सब का नेता था। इन उदाहरणों से पता सगता है कि यह सारा का सारा इलाका कभी श्रार्थ्य था।

तुर्किस्तान भी श्रार्थ्य-सम्यता से भरपूर था। इसी इलाक्र

के पूर्वीय दिने में, बका अन् दवा हुआ संन्तर का तक क में जिता था। कि क्या का विकित्सा का तिया है। इस करता है, कि क्यों क्या क्या

14

इत्सन (तिने का कहा -नन्दों नामकदक का रिपन । टिकों का नीनी हम्म से कहु। ।

सम विता (ि के के के स्वाह के

वस्थिता, विशेषात्र हरू विशेषित में, सारकार घेट्रा कुता (कावुत ) वह तहार के हता को वस्त्र कार हरिये

वस्ता में भी कार्यनामा के बारतीक है। पाएड ने जिल्हें के प्राप्त के जिल्हें क

जो सीत गरें। न्याये में पुनाएं। में भोतनगर में: इरते थे। उन्हें हैं। जैसे माजमा थें।

केत प्रकार कर कार हुए के कर की को कार्य कर का कर कि की का कर में की की कुछ की का कर कुछों कि कर कुछों कि कर

रुपात श्रीरपुरा गणे थे विशे शि मा श्राह्मता है। मा श्राह्मता है। मा मा ए स्थारित है। मा कराइएवँ है। जा करी श्राणं गा। स्पूर्णा हों। के पूर्वीय दिस्से में, कच्चर नाम के गांवों के पास, भूमि में द्वा हुआ संस्कृत का एक प्रन्य, मि० सावर को १८६३ ई० में मिला था। इस प्रन्य का नाम 'नावनीतक' है। इसमें चिकित्सा की विषय है। इस प्रन्य का वहां से मिलना सिद्ध करता है, कि कभी आर्य्यसम्यता वहां भी थी।

कुत्सन ( जिसे श्राज कल खोतान कहते हैं ) में "शिज्ञा-नन्द" नामक एक वड़ा विद्वान् पडित रहता था। इसने 'त्रिपि-टिका' का चीनीआषा में श्रतुवाद किया था।

मध्य पशिया (Central Asia) में ''श्चूगोविंकलर'' नामक आंग्रें ज़ ने, ''बोगाज़'' नामक जगह में जब खुदवाई करवाई तो 'वहां से एक पत्थर मिला, जिसपर ''हिटेटाईट'' श्रीर 'मिटानी'' देशों के दो राजाश्रों की सन्धि ( सुलह ) खुदी हुई थी। उस सन्धि में इ'द्र, वहण, मित्र श्रीर नासत्य देवों का नाम लेकर शपथ खाई हुई है। इस से पता लगता है। कि मध्य पशिया में श्रार्थसभ्यता का कभी पूरा ज़ोर था।

तक्षिता, जिसे आज कल Taxila कहते हैं, जो रावल-विडी ज़िले में, सरायकाला स्टेशन के पास है, वहां से क्रेकर कुआ (कावुल) तक तक्षवंशी क्षत्रियों का राज्य था। इतने इलाके को तक्षवएड कहते थे। इसी तक्षवएड का विगड़ा हुआ नाम आजकल ताशकन्द है।

यसल में भी भार्यसम्यता थी। वसल का पुराना नाम वारहीक है। पाएड ने जिस माद्रों से विवाह किया था, वह शुल्य की बहिन थी। शस्य बारहीक जाति में से था। वारहीक 1

₹

1

1:

का नाम तो संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में वहुत आता है ग्रीर हस में तमाम आर्य्य लोग रहते थे यह भी सिद्ध है।

'पसीरिया' में भी श्रार्थ्यसम्यता थी। वहां के पुराने राजाश्रों के नाम "सोशात्र, श्रार्चात्म, सुतरण, तुपरत" श्रादि २ सिक करते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत बोलते श्रीर इसी प्रकार के भावो वाले थे।

चीन का तो कहना ही क्या ? यह तो था ही आर्य्यदेश। युधिष्टिर के राज्याभिषेक Coronation पर, चीन का 'भग- इत्त' राजा आर्यावर्त्त में आया था, ऐसा महाभारत में लिखा है। चीन का प्रसिद्ध लेखक "ओकाकुर" लिखता है कि Lo-yang देश में कभी दस हज़ार आर्य्य परिवार रहते थे।

"बुद्धभद्र" नामक एक भारतीय सन् ३६ ई० में चीन में पहुंचा था। उसके पीछे सन् ४२० ई० में "सङ्गवर्मी" सन् ४२४ ई० में "गुणवर्मन" जो कि काबुल के महाराज का पीत्र था, सिंहल और जावा द्वीपों को देखता हुआ चीन में पहुंचा था। सन् ४३४ ई० में बुद्धभिज्जिणियों का एक सङ्घ धर्म-प्रचार के लिये चीन को गया था, जहां भारतीय चीन में गये, वहां फाहियान, ह्यूत्साङ्ग, ई-त्सिङ्ग आदि २ कई चीनी यात्री भी भारत में शिक्षा पाने के लिये आये थे। इससे मालूम होता है कि चीन में भी आयं सभ्यता का कभी भारी असर था।

## जापान

जापान के प्रसिद्ध विद्वान् "तकाकसु" लिखते हैं कि शार-

तीवों का ज्ञारन है साह कर सेमारपर मान में विद्या फीनाते रहे हैं। स्नहा इत्तर नामक प्राचन हो इस्ट है 🗸 महै पह और दुने हिं है... (ब्रोस्का) में कर र रहे व यहां तमने जारिक हैं करत वसने ग्रामा सन्ते गाउँ ही बसहा महा हो। मन है ह समापि दश हा है जिन 夏(夏) 日子(大) ちょうかい पुरुष वर्ग वर्षुचा या। वर सम्बं से बातवान भी दुरं एं। बहाती लिरि के प्रच प्रकार भारत हा स्वा उत्तर है । इसे What Japan erest 1:11,

ij.

1 12

\* 5

हुन आता है ही सिद्ध है।

। वहां के उपे रा, तुपरत" प्रादि बोलते झार ह

ो घा हो आपके। , पर, चीनका पर । महाशास्त्र में हि किर" सिवता ही र्व परिवार रहते थे। अ

त् ३१= ई० में चीरी "सङ्ग्वमी सन्ध रद्वाराज का गीव ह गा चीन में पहुंचार क सङ्घ धर्मजूर विय चीन में गवे, ब र कई चीनी गापी । इससे मादम हैं

सु" विस्ते हैं हिर्ह

कभी भारी श्रंसर

त्रीयों का जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। समय २ पर भारत से विद्वान लोग जापान देश में शिक्षा फैलाते रहे हैं। उसका कहना है कि "वीधीसेन भारद्वाज" नामक ब्राह्मण जो जाणन में ब्राह्मण पुरोहित के नाम से मशहूर है पक श्रीर पुरोहित के साथ चम्पा के रास्ते से Osaka (म्रोस्का) में श्राया था।वहां से Nara (नारा) में श्राया था। यहां उसने जापानियों को संस्कृत पढ़ाई थी। शिचा देते २ उसने अपनो सारी आयु वहाँ गुज़ार दी भीर अन्त में वहां ही उसको मृत्यु हुई। नारा में श्रभी तक भी उस ब्राह्मण की समाधि वनी हुई है, जिस पर प्रशंसात्मकपद्य Poems तिसे हुए हैं। सन् ४७३ ई० में दिल्ली भारत का बोधिधर्म नाम का पुरुष वहां पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्र शोटोकु (Shotoku) से बातचीत भी हुई थी। जापान के "होरिंज़ी" मन्दिर में चङ्गाली लिपि के प्रन्य श्रव तक भी पड़े हुए हैं। जापान पर भारत का क्या उपकार है, इसके लिये तकाकसु का एक लेख What Japan owes to India पदना चाहिये।

मिश्र देश में यद्यपि ,इस समय इसलामी सभ्यता है पर पुराने काल में यहां भी श्राय्यंसभ्यता का ही श्रसर था। Mr. Walles Budge ने मिश्र श्रीर काल्डीया पर एक ग्रन्थ लिखा है उसमें सृष्टि को जो पैदायश उसने लिखी है, ठीक वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन शंतपथ ब्राह्मण ११-१-६-१ में मिलता है। इस लेख से ज़ाहिर है कि किस प्रकार वहां कं भी श्रार्थ्यभावं थे। Brugsch Bey (ब्रोगश वे) जी एक मशहूर मिस्री विद्वान् है लिखता है कि मिश्र देश के लोग भारत से मिश्र में श्राये थे।

संस्कृत को एक पुरानी कथा मनुमत्स्य की कथा ब्राह्मण ब्रम्थों में ब्राती है। थोड़ी सी तबदीली से यह कथा यूनान, मिस्सर, ब्रायरलेंड, बैबेलोनिया के पुराने शिलालेखों वा पुस्तकों में मिलती है।

### जावा

3

Ę

į

₹

ş

हिन्द तथा प्रशान्त महासागरों के वीच आरतीयद्वीप समूदों में जावा एक मुख्य द्वीप है। संस्कृत प्रन्थों
में इस का नाम यवद्वीप आता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री
काहियान ने भी इसे यवद्वीप ही लिखा है। संस्कृत में
यव का अर्थ है "जी" यव का ही अपभ्रश पीछे जावा वना है।

जावाद्वीप का चेत्रफल ४६,१७६ वर्गमील है। यद द्वीप पूर्वी तथा पश्चिमी इन दो भोगों में घटा हुआ है। इसकी राजधानी "बटेविया" है। ईसवी सन् से कई वर्प पूर्व कलिङ्ग- देशीय आय्यों का एक दल बहुतसो नावों पर सवार होकर पहले जावा में पहुंचा था \*। उन साहसी भारतीयों ने वहां जाकर जड़लों को साफ किया, आम और सद्दें घनाई, अच्छे भरनों और निदयों पर आवास स्थान बनाकर इस भूमि को सुन्दर देश बना दिया।

समय २ पर भारतीय वहां जाते रहे । भारतीय श्रार्थ्य लोगों को सभ्यता के भग्नावशेष श्रव तक भी इसी वात को

\* नाट—भारतीयों का पोत निज्ञान तथा बाहर जाना इसके लिये देखों A History of Indian Shipping and Maritime activity from the earliest times by Radhakumud Mookerji and Hindu Superiority by H. B. Sarda. सिद का में है हैं था। महिला का जात सेठ ने दे ता पर क्रीता मा उस नीहा ह महिल सम्माद हो ती है है, पर महिला असी नता मान

> दा हे को मर्चान द्वीर हन बाहर रहने, हार

देश है है। देश में मुहार है। साथ जना देश वहां डाठे रहे।

विसे ही ता है का के सारत में मूर्ति है के बारत में मूर्ति है के बहा मां महिल्ला में जैन काल में कर है के मृति हात है न

. रव समय औं हर

11

Millian Market 1888

(83)

त्य की कथा व्राह्म ए वे यह कथा यूनान, राने शिलातेखों वा

Aberta Interest

ते के योच आरती है। संस्कृत प्रत्यों प्रसिद्ध चीनी यात्री खा है। संस्कृत में क्रंग पींछे जावा बना है।

द वर्गमील है। यह
में बटा हुआ है। इसकी
से कई वर्ष पूर्व कलिकनावीं पर सवार होकर
नावीं पर सवार होकर
नाहसी आरतीयों ने वहीं
हिसी सहकें धनाई,
सि स्थान बनाकर इस

नाते रहे । भारतीय श्राय्ये य तक भी ईसी वात की यन तथा वाहर जाना इसके n Shipping and Maritest times by Radhau Superiority by H. B. सिद्ध कर रहे हैं, कि आरतीय सभ्यता का वहां साम्राज्य था। 'फिहियान' जो गक्षा के मार्ग से लड़ा और फिर वहां से जावा होते चीन गया था, लिखता है कि हिन्दुओं का जावा पर अधिकार था। जिस नौका पर वह चीनी यात्री सवार था उस नौका के नाविक सब आर्य्य थे। यद्यपि यहां के मन्दिर इस समय दूटे पड़े हैं, लोगों की आषा और धर्म बदल गया है, पर तो भी ध्यानपूर्वक अनुशीलन से पता लगता है कि अभी तक भी जावा में प्रत्येक बात में हिन्दू सभ्यता के चिद्ध पाये जाते हैं।

जावा के आदिम निवासियों में यह कथा श्रव तक भी प्रचलित है कि सन् ई० ७४ में 'श्राजीसक' नामक गुजरात का प्रभावशाली राजा जावा में श्राया था।

जावा के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि ६०३ ई० में गुजरात के राजा ने श्रापने पुत्र की ६००० साथियों के साय जावा भेजा। इसी प्रकार समय २ पर भारत से लोग वहां जाते रहे।

जिस प्रकार भारत में श्रार्थों के विचार वदलते रहे, वैसे ही इन के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रार्थ भी बदले । भारत में मूर्तिष्जा श्रारम्भ हुई, फिर जावा में भी यही भाव उत्पन्न हुआ। जब भारत में मन्दिरों की स्थापना हुई, तब वहां भी मन्दिर बनने लगे। विशेष करके ये वातें वीद श्रीर जैन काल में हुई हैं, क्योंकि इन से पहले तो भारतीयों में मूर्तिपूजा ही न थी।

इस समय भी जावा में जो खोज हुई है उसमें वीद घीर

हिन्दू संस्कारों के मन्दिर मिले हैं। "बोरोबोदार और कम्बनम" में चौद्धों के और "वेतुमस, वेजेलन, कादू, जीर्क, जोकारता, सुराकारता, सामारंग, सुरावाया, केंद्री तथा पोविक्कलो" आदि प्रान्तों में हिन्दू-मन्दिर मिले हैं। इन मन्दिरों में कई प्रकार के शिलालेख हैं। इनमें वहुतसे लेख बर्लिन (जर्मनी) के अजायव घर और स्काटलैएड के मिएटो हॉउस में पड़े हैं। इन लेखों में बौद्ध और हिन्दूधर्म सम्बन्धी वाते है।

i

3

ğ

í

7

ş

2

1

१४ वीं शतान्दी तक आर्यसभ्यता तथा आरतीयों का प्रभाव जावा में रहा। पीछे १४ वीं शतान्दी में मुसलमानों ने इस द्वीप पर आक्रमण किया। अपनी धर्मान्यता के अनुसार यहां भी मुसलमानों ने जावानिवासी हिन्दू और बीढ़ों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये, मन्दिर तोड़े और इन्हें अपने इस्लाम धर्म में वलात्कार से प्रविध किया।

फुछ समय के अनन्तर डच लोगों ने अपनी दृष्टि इसद्वीप फो ओर उठाई। उन्होंने मुसलमानों को परास्त करके इस द्वीप को अपने आधीन कर लिया। इस समय यह द्वीप डच सरकार के आधीन है। इस द्वीप में चीनी, मुसलमान, यूरी-पीय और जावा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं। गणना में अभी भी संख्या मूल निवासियों की अधिक है।

# काम्बोज-जाति हिंदू बनाई गई।

काम्योज सत्रिय भी वाहर से आये और' आर्यजाति में हज़म होगये। आज कल ये काम्योज (कमो) हिन्दू जाति को उपजाति है। अमृतसर में इस जाति की कान्फ्रेंस दुई ची। हिन्द्ताति में काता। ये कामोड काता। ये कामोड कि एन्होंने विदेशों में 'स्याम' के वत्तर पूर्व मां कामशेदिया देश के संयुक्त ताम 'Irda-वत्तरीतात रानकिन, कार्याव म्बोहिया में किसी साम

F. .

श्वारा की भारत हिल् श्रीर १० लाख वार हिल् श्रीर १० लाख भी कम्बोरियन सार जो एक हज़ार हिन्दू हैं मलाया होग बारा की स्वारा है । वे स्वर कारते हैं।

करनोडियां का शिलाकेस नया मृदियां अ के तब विद्यानों ने निरस्य बीद धर्मानुपायां लोग दृद्धे जिसका सीनी ज्ञापा में 1.13 अपना नाम "अतस्मां" दिखीदार क्रीटक म्बन्स" कार्, जीर्ब, शोकारना, केंद्रशे नया पोनिकती" । इन मन्द्रिते में कर्ष १ में सेन पनिन (जर्मनी) मिन्द्रो हाँउस में परे हैं। इस्ट्यों पाते हैं।

TOTAL CALL

ता तथा आरतीयों का इतायों में मुसलमानों विध्यों रता के शतुसार विद्यूषीर बीही पर दूर तीड़े बीर कहें श्रपने किया।

ती ने धापनी दृष्टि इसडीए को परास्त करके इस इस समय यह द्वीप डबं जोनी, मुसलमान, यूरी लोग निवास करते हैं। वियों की श्रधिक हैं।

वनाई गई।

राये और श्रायंजाति में ज (कसो) हिन्दू जाति जाति को कान्मेंस हुई थी। हिन्दूजाति में अब इन से कोई भेदभाव नहीं समका जाता। ये काम्योज आर्यजाति में आकर इतने दढ़ अङ्ग बने कि इन्होंने विदेशों में जाकर विदेशियों को भी आर्य वनाया। 'स्याम' के उत्तर पूर्व और दिल्लिण में एक बहुत विस्तृत काम्योज या कमयोद्धिया देश है। उस पर फ्रांस की प्रभुता है। उसका संयुक्त नाम 'Indo-China' है। इस विस्तृत देश का उत्तरीआग टानकिन, पश्चिमी अनाम और दिल्लिण कोबीन-वाईना अथवा कम्योदिया कहाता है। इसी अनाम और कम्योदिया में किसी समय हिन्दुओं का राज्य था।

'जावा' की भांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही वसाया था। इंडो चाइना में १२० लाख अनामी, १४ लाख कम्यो-डियन, १२ लाख लाडस, २ लाख चम और मलाया, १ इज़ार हिन्दू और ४० लाख असभ्य जङ्गली आदमी रहते हैं। अना-मी कम्योडियन और लाडस नाम के अधिवासी वौद्ध हैं, जो एक हज़ार हिन्दू हैं, वे सब के सब तामिल हैं। चम और मलाया लोग प्राय: मुसलमान हैं, उनमें से कोई २४ हज़ार चम, जो अनाम के वासी हैं, बहुत प्राचीनधर्म ब्राह्मणु-धर्म के अनुयायी हैं। वे सब श्रेव हैं और अपने को 'चमजात' कहते हैं।

'कम्बोडिया' का संस्कृत नाम काम्बोज है। उस देश के शिलालेख तथा मूर्तियों श्रीर मन्दिरों की बनावट से संसार के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि यहां भी हिन्दू तथा बौद्ध धर्मानुयायी लीग रहते थे। काम्बोज का प्रथम राजा जिसका चीनी भाषा में Kiaochiw-jan नाम लिखा है, उसने श्रापना नाम "श्रुतवर्मा" रक्खा था। वर्मा वंश का राज्य उस

( 38 )

देश में उसी से आरम्भ होता है। श्रुतवर्मा ने ही विशेष रूप से वहां आर्यसभ्यता का प्रसार किया है। यह राजा अपने आपको की एडन्य गोत्र का वताया करता था। अपने वंश का नाम उसने सोमवश वताया था। ४३४ ई० से २०२ ई० तक वर्मन् वंश का वहां राज्य रहा। इतने काल में २४ राजाओं ने राज्य किया।

ईसा की छुठी शताब्दी में इसी वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम ''अववर्मां" था। प्रतीत होता है, उस समय आर्यावर्त देश को तरह उधर भी पौराणिक धर्म फैल गया था। इसी से वहां भी "अववर्मां" द्वारा एक शिवमन्दिर की स्थापना का वर्णन मिलता है। शिवलिंग के साथ २ उसने मिद्दर में रामायण, महाभारत और पुराण ग्रन्थ भी रखवाये थे। उसने मन्दिर में एक ग्राह्मण की नियुक्ति को जो प्रतिदिन इन ग्रन्थों की कथा किया करता था।

सातवीं शतान्दी में इसी कुल में एक "ईशानवर्मा" नामक राजा हुआ। उसने अपनी राजधानी का नाम वदल कर अपने नाम से "ईशानपुर" रक्खा। जो भारतीय काम्वोज में गये थे वहां भी नगरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पाग्रहरक्न, वि-जय, श्रमरावती आदि ही रक्खे थे। वहां से जितने शिला-लेख प्राप्त हुये हैं सब संस्कृत में हैं और उन पर अन्द Era भारतीय शक राजा का वर्ता गया है।

पक शिलालेख से यह आव निकला है कि आरत का पक वेदवित् " अगस्त्य " नामक ब्राह्मण था। उसका विवाह स्राववीं शताब्दी में काम्योज वंश की राजपुत्री "यशोमती" से हुआ या। उसता हुत का अधिकालं तरा। प० दिशाकत कर्म के मान भाग कि कि कि

, N/5

व तर्वे शहर प्रश्नित प्र रिता न हो सहर प्रश्नित चामिरित ह तान कर्ने प्र भारत प्रभाव प्रश्नित प्र धर्मप्राव प्रश्नित प्र और स्वत्येत्र के प्रतिका क्रीर देविका पुराव का

हारोहिया है निर्देश हिन्दू धर्मशालों है हरू कि मरने है पींचे शहा है,

भारत में न्यों है के विषय के किस तरह वह चहे हैं।

,

*.*--

· Y

Ē

3

Ę

9

P

ą

Ē

E

ų

1

हैं। भुतवां ने हो तिरेत निया है। यह यह हो तथा काना था। करें हैं तथा। धार दें ने करों ने । इतने करते में रह यहां

" " The Holy of the little of

म्बी मेंगू में एक प्रमाहरी प्रवीत होता है, वह हा तो कैमादिक प्रमे केन त में कमादिक प्रमे केन त में नाम एक ग्रिमादिक जिल्हामा के साथ कमा जैक्ट पुराम प्रथम भी स्वर्ध की नियुक्ति की जोग्रीती

र में एक "हंग्रानामां" तन तो का नाम पदन कर करें भारतीय काम्बेद में गीं प्रारतीय नाम पाइत के की पे। यहां से जितने कि से शार दन पर शब्द के

निकला है कि भारत है जाएतण था। उसका विका की राजपुत्री ''यहोमवीं' है हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्रवर्मा हुआ जो वड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। दशवीं शतान्दी में यमुना नदी तटवासी पं० दिवाकर काम्बोज में गया। उसने वहां इतनी प्रसिद्धि और मान प्राप्त किया, कि वहां के राजा राजेन्द्रवर्मा ने अपनी पुत्री "इन्द्रलहमी" का पाणिप्रहण (विवाह) उससे फराया।

व्राह्मणों का इतना आधिपत्य था कि राज्याभिषेक इनके विना न हो सकता था। पं० दिवाकर, पं० योगेश्वर और पं० यामिश्व के नाम उल्लेखनीय है। इन तीनों का राजा पर भारी प्रभाव था। नरेन्द्रवर्मा, गणित, व्याकरण और धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ था। ये तीनों राज्यिहत व्याकरण और अथवंवेद के पिएडत थे। शिलालेखों से पता मिलता है, कि व्याकरण के प्रसिद्ध प्रन्थ मंहाभाष्य तथा दर्शन, मनुस्मृति और हरिवंश पुराण का भी उधर विशेष प्रचार था।

कम्बोडिया के निवासियों के जन्म, मृत्यु श्रादि संस्कार हिन्दू-धर्मशालों के श्रद्धसार होते थे। उनका विश्वास था, कि मरने के पीढ़े प्राणी शिवसीक में जाते हैं।

शारत में ज्यों २ सूर्तिपूजा का प्रचार हुआ त्यों २ बाहरी व्यक्तियों में भी आते जाते भारतीयों में, यह भाव पैदा होता गया। मूर्तियों में वहां शिव, उमा, शिक्क, विष्णु, सागर में नाग पर वैंडे विष्णु, गरोश, स्कन्द, नन्दी तथा बुद्ध की सूर्तियें मिली हैं। वहां के "शंगकोर वार" के मिल्द्र की समाचार जानकर तो पूरा निश्चय होता है कि वे आर्थ किस तरह बढ़े चढ़े थे।

'श्रङ्गकोर वाट'' के जएडहर कम्योडिया प्रहेश में हैं। यह ४

## (8=)

खएडहर १४ मोल के घेरे में हैं। इस मन्दिर की नींघ १० वीं सदी में हिन्दुशों ने रक्लीथी। "श्रङ्गकोर वाट" हो उन दिनों फम्बी-डिया की राजधानी ( Capital ) थी । इस मन्दिर की हिन्दू राजाओं ने वनवाया था। संसार में शाज तक कं। कोई ऐसी इमारत नहीं, जिसके साथ इसकी उपमा दी जा सके। मिसर 🕹 के "पिरेमिड" भी इस इमारत के सामने हेच हैं। फ्रांस का रहने वाला "हेनरी मोहार" कहता है, कि इस मन्दिर के मुकावले में केवल "सालोमन" का मन्दिर हो सकता है और कोई नहीं। कई लोग जो इसे देखते है, वे यह फह देते हैं, कि इसे तो देवदृतों (फरिश्तों ) ने ही बनाया होगा। युनान श्रीर रोम की कोई भी पुरानी इमारत इसका मुकावला नहीं कर स-कती। इसकी सीढ़ियों, दीवारों श्रीर दालानों में बहुरासे शिलालेख हैं। ये शिलालेख संस्कृत भाषा के हैं। इससे पता लगता है, कि वहां श्रार्थ्यसभ्यता का उस समय पूरा ज़ोर था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में तो एक प्रन्थ लिखा गया है। जिसका नाम ही ''श्रद्गकीरवाट'' (Angkorvat) है । इसमें इन सग्डहरों के अनेक चित्र दिये गये हैं। सब से खूबी की बात इस मन्दिर में यह है कि, इसके मध्य में सब से बढ़ा शवन (.Hall) है। यही प्जा-अवन हैं। उस अवन मे कोई मूर्ति नहीं। इस मन्दिर की खोज करने वाले कई फ्रांसीसियों का कथन है, कि इस पूजा-अवन की बनावट से पता लगता है, कि यहां विना मूर्ति के अगवान् की प्रार्थना की जाती थी।

9

#### चम्पा

चम्पा उपनिवेश की मींच दूसरी शताब्दी में रक्सी गई

धी। स्मान्य हो ।
पूर्व को गाँव स्थान हो ।
पानती भीत है । स्थान हो ।
भीतह हा । स्थान है ।
पीकारता हो । पूर्व के ।
सीता पहले का कारण है

इस इतिहास क्षेत्र के के "सहस्तित प्रमुख्या नाम केहेका स्टाइट हैं, हि स्टिन्स सम्बद्ध

वार्षेत्रं क्षेत्रं के व्याप्तः के व्यापतः व्यापतः के व्यापतः के व्यापतः के व

वाता में भी के जाते के जाते के प्राप्त के प

41.4

T\*\*\* ...

थी।इस समय इसे ''श्रनाम'' कहते हैं। चम्पा पशिया के दिल्ला-पूर्व कोण में विद्यमान थी। इसके तीन प्रान्त थे। उत्तर में श्रम-रावती प्रांत था, जिसमें "इन्द्रपुर" श्रीर "सिंदपुर" प्रसिद्ध नगर थे। द्तिए में "पाएडरङ्ग" प्रांत था, जिसका "वीरपुर" नगर प्रतिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नाम "विजय" था। इसमें "विजयनगर" श्रीर "श्रीविनय" यन्द्रगाह था । चमजाति के लोग पहले यहां आकर वसे थे।

इस उपनिवेश में भी हिन्दू-सभ्यता का साम्राज्य था। "भद्रवर्गन्" राजा ने Mison में एक मन्दिर वनवाया था, जिसका नाम "अट्रेश्वर" था। इस राजा का पुत्र "गङ्गराज" था। लिखा-है, कि इसने भारत में श्राकर गड़ा की यात्रा की थी।

चम्पा में उसी धर्म का प्रचार रहा था जी काम्बोज में था। देवी, देवता, शिव, विष्णु श्रादि वही पूजे जाते थे, जो काम्बोज में थे। दोनों उपनिवेशों में हिन्दू-धर्म था। उसमें भी शैव धर्म को प्रधानता थी। यह भी वहां किम्वदन्ती है, कि आरतीयों के चम्पा जाने से पूर्व "पो-नगर" में अगवती देवी की पूजा होती थी।

THE THE PARTY OF T

चम्पा में भी ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य तथा शुद्ध वर्ण माने जाते थे। यशों का भी प्रचार पर्याप्त था। एक शिलालेख में लिखा हुआ है, कि वहां के "विकान्तवर्मा" राजा का विचार था कि अध्वमेध यब सब कर्मों से अच्छा कर्म है और ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं । ब्राह्मणों का सतकार खूव था, वड़े पुरोहित की थी परम पुरोहित कहते थे।

हें हैं, कि रहे हैं । दुनान और रेव उसा नहीं हर स शतानी में गहुने ता के हैं। इससे वर्ग हम समय पूरा हैं। क्य निवास्त्रही -राज्ये हैं। इस्तित व के द्वां शंबा सब हे द्या तर्ग शवन में कोई मृति

क्षीनीय १० वीसरी

रेवन दिने कारो

म मिश्र को दिन

सक को को देग

क्षे का सह। विसा

द है। इंग्रह हाराने

र्द्धा हे हुइ हो रे की जी जी।

रहं फ्रांमीतियों वा

में पना सनता है।

ता की आती थी।

Ľ,

Ź

जिस समय चम्पा शतुर्थों से जीती गई, तो भगवती की मूर्त्ति अनामियों की वेच दी गई। श्रभी तक भी श्रनामी तीग देवी की प्जा करते हैं। परंतु सामायिक "अनामियो" की अब इस बात का भी द्यान नहीं है, कि यह देवी कौन है ?

ईस्वी ८११ के एक शिलालेख पर नारायण छोर शहर को मूर्त्ति है। नारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट कराकर हाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठवाया हुआ है। ई० ११४७ के एक लेख में राम और कृष्ण का वर्णन है।

चीन के यात्री "ई-चिद्ध" (I-ching)ने लिखा है कि सातवीं शताब्दी के अन्त में चम्पादेश में वौद्ध भी अधिकतर आर्य्य-समिति के साथ हो सम्बन्ध रखते थे। उसका कथन है, कि 'श्रार्थ्य सर्वास्तिवादन' धर्म में वहुत थोड़े लोग थे।

चम्पा के हिन्दू तथा बौद्ध धर्मानुयायियों का परस्पर बहुत मेल जोल था। ईसवी =२६ में दिल्ला चम्पा में एक लेख निक-ला है जिसमें लिखा है, कि एक "बुद्धनिर्वाण" नामक पुरुप ने अपने पिता की स्मृति में दो विहार बनवाये थे, एक "जिन" के नाम पर और दूसरा "शहर" के नाम पर ।

सोलहवीं शताब्दी के अन्त में "फाइर जवराईल" (Friar Gabriel) ने इस देश को देखा और इसने बताया, कि तब तक भी हिन्दू सभ्यता के चिद्व वहां विद्यमान थे।

ं इस अध्याय में सत्यशास्त्रों तथा उत्तम पुरातत्व विद्वानों के प्रमाण देकर हम वतला चुके हैं कि— वैकास का की परका में हिएन हुए। भारत से विकार देवा

भागता वर्षे बीचे विवासिका ।

तारां है। तर्रे क्या । स्टूबर्स है। तर्रे क्या ।

् वृश्चिति हिन्दू । इत्याद हिन्दू । हेर्नु

वित्रा क्षेत्र के व

वाल के साल के कर्

HELLS, THE SECTION

गाँ, तो भगवती भांतक भी शनामी येक ' धनानियों"की यह देवी कौन है।

त्तायस स्रीत ग्रहर में प्रकट कराकर । ई० ११४७ के एक

तिसा है कि सातर्ने प्रशिकतर श्रायं सका कयन है, कि तीग थे।

तें का परस्पर बहुत ता में एक लेख निक तांग्' नामक पुरुष ने तांग्' के, एक "निन" पर।

जवराईत" (Frier ने वताया, कि तब मान है।

तम पुरातत्व विद्वानी

वे बराबर रक्त की पवित्रता का विना विचार किये, परस्पर में विवाह करते थे। "विशष्ठ" ब्राह्मण ने "अचमाला" भंगन से विवाह किया था। देखो मनु ६—२३

"मन्द्रपालक" ऋषि ब्राह्मण ने "शारङ्गी" नीचजाति की स्त्री से विवाह किया। देखो मजु ६—२३

"झानश्रुति पौत्रायण" सत्रो राजा ने "रैक" ब्राह्मण को सदृकी दी। देखी छान्दोग्य उपनिषद् १-१-४

"यपाति" ज्ञानिय ने "शर्मिण्ठा" दैत्य की लड़की से विवाह किया।

'ययाति चत्रिय ने "देवयानी" ब्राह्मणी शुक्राचार्य्य की लड्की से विवाह किया। देखी वायुपुराण अध्याय ६४

स्तिय "अर्जु न" ने "उलोपी" नागर्वश की पुत्री से विवाह किया। देखो महाभारत अध्याय २१४ आदिपर्व।

कृष्ण के पोते "श्रनिरुद्ध" ने मिश्र देश की लड्की "उषा" से विवाह किया। देखी हरिवंशपुराण श्रध्याय १८७-१८८

"श'लिवाहन" श्रार्थ्य रौजपुत्र ने सकजाति के राजा "सद्ददमन" की पुत्री से विवाह किया।

"दीर्घतम" केदासीपुत्र "कत्तीवान्"को "भावयन्य" केपुत्र "स्वनय" नाम राजा ने श्रपनी लड़की ज्याही। देखी सायणा-चाय्ये के भाष्य की भूमिका श्रुट म० १, सूक्त १२४.

"मवर्रड" म्लेच्छ अनार्यं जाति का "उदयन" राजाथा

( ४२ )

उसको उज्जैन के राजा "चएड प्रयोत" ने श्रपनी लदकी "वासवदत्ता" न्याही थी।

हम शिलाके खों व बौद्ध स्त्पों के प्रमाणों से भी यता चुके हैं कि बौद्ध काल में भी विदेशियों को यरायर हम अपने में मिलाते रहे। पौराणिक काल में भी हम बराबर शुद्धियां करते रहे।

उपरोक्त सव प्रमाणों से सिद्ध है कि रक्त की पवित्रता का सिद्धान्त रखकर शुद्धि की रोकना महामूर्जता है। हमने उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध कर दिवाकि श्रार्यजाति में यवन, शक, चत्रप श्रादि नाना जातियां श्राकर मिल गईं श्रीर हमारे बुजुगों ने उन सबकी पचाकर श्रार्यं बनाया।

यदिपस्तपात श्रीर हठधमीं इतनी है कि इस सब इतिहास को ही मिथ्या मानते हो तो कम से कम प्रत्यस्त प्रमाण तो मानोंगे? विद्यान (Science) की बात तो समभोंगे? सुनिये । विद्यान ने भी भारत के भिन्न २ पान्तों के निवासियों को शकलें मिला २ कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे में दूसरी जातियों का मिश्रण हुआ है श्रीर फिर भी हम श्राय्यं वने हुये हैं। बंगाली शकलों को देखते ही श्रापको पता लगेगा कि इनमें मंगोलिया, शक, द्राविड़ श्रीर श्राय्यंजाति का मिश्रण है।

मद्रास प्रान्त में आर्थ्यजाति और द्राविद्धों के मिलाप से उत्पन्न हुई सृष्टि विद्यमान है। संयुक्त प्रान्त और वस्वई में आर्थ्यों और शकों से उत्पन्न हुई संतति है। पंजाब और राज-पूताना वालों की शकलें यद्यपि अधिकतर आर्थ्य हैं परन्तु अन्य जिये के देश हैं। मिदल की क्षा कर के मानकर मानक के हैं मानकर मानक के हैं। के निये जाता की हैं। सामकर मानक की सामकर मानक की सामकर मानकर की मानकर मानकर के हैं। मानकर मानकर के हैं। मानकर मानकर के हैं। मानकर मानकर के हैं।

आप्यें द्वारा भूद

\*\*\* \*\*\*\*\* जातियों का मिश्रण इनमें भी हैं। श्रतः रक्त की पवित्रता के सिद्धान्त की छोड़कर "वसुवैव कुदुम्वकम्" के सिद्धान्त की धारण कर मनुष्यमात्र को परम पिता परमात्मा के श्रमृत पुत्र मानकर सवको झात्वत् मानो तथा परमात्मा की मनुष्यमात्र के लिये उपदेश की हुई पवित्र वेदवाणी को सारे संसार में सुना कर, सारे ससार को श्रद्ध कर वैदिक धर्मानुयायी वनाश्रो। तथा रंग देश, जाति पांति के भेद को छोड़कर सब वेदम्मतानुयायियों के साथ रोटी वेटी का व्यवहार खीलो तब ही प्राचीन श्रार्थगौरव जागृत होगा और हम पवित्र ईश्वरीय वैदिक धर्म के सब्बे उत्तराधिकारी कहलावेंगे।

## आर्ची द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक दृष्टि

इम उपरोक्त इतिहास में यह प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रो-चीन हिन्दू न केवल वाहर से आये हुआं को अपने में मिला लेते थे घरन स्त्रयं दूसरे देशों को जाकर विजय करते थे। और अपनी नी-आवादियें (उपनिवेश) वसाकर विदेशों को भी शुद्ध कर २ आर्य-धम्मावलंबी वनाते थे। ज्यों २ आरतवर्षे की आवादी वढ़ती गई त्यो २ अधिक आवादी वाले आर्य वाहर जा जाकर नई नी-आवादियां वैसे ही बसाते गये जैसे कि आजकल इंग्लिस्यान वालों ने आए लिया (Australia), कनेडा (Canadā), अफ्रीका आदि अनेक स्थानों में अपनी नी-आवादियां वंसाई हैं और अपने धर्म और सम्यता का प्रचार कर रहे हैं। आरतीय आर्यों ने मिश्र देश, यूनान देश इस्केन्डीनेविया, पूर्व पश्चिया, मलायां-पेनिनश्चला, रोमं, 公子, 你是我的人,我们是我们的我们是我们的我们的我们的我们就是我们

न ने बले हारी

. Lee

प्रमार्टि हो हो हा। इसे को स्तार हिं में भी हम सारा

रक को पवित्रत हानूनेना है।इसे हिपाकि कार्गति ह्यां काकर मित गाँ र कार्य काया।

के इस सब इतिहास इप्रमाद तो मानेगे। इस्रिक्ट निमात को शकतं मिता १ इसरी कृतियों का सम्माद के निमाती के इसमें मंगीतिया, के इसमें मंगीतिया,

वेड़ों के मिलाए है न और बग्बरें में नंजाब और राज मंजाब और राज मंडें परन्तु अन्य गाल, ग्रीस, ब्रिटन, पेलेस्टाइन, श्रमेरिका श्रादि सशी रथानीं को शुद्ध कर श्रार्थ बनाया था। इन देशों की भाषा, प्राचीन धर्म, नाम, श्राचार, व्यवहार सब श्रार्थ सम्यता के चोतक हैं। भग-मान कृष्ण के पुनों ने कस में जाकर "साईवीरिया" यसाया श्रीर उसकी राजधानी का नाम "वज्रपुर" (Bajrapur) रक्ला श्रीर कृष्ण भगवान का सब से यहा पुत्र "प्रघुक्त" इस देश की राजगही पर बैठा। देखी हरिवंशपुराण विष्णुपर्वं श्रध्याय ६७।

इस देश के लोग अभी तक "Samoyedes" लिखे जाते हैं जो वास्तव में संस्कृत का "श्याम यदु" है। जिसका अर्थ "श्याम" कृष्ण का नाम और "यदु" श्रर्थात् यादववशी है। "यूरोप" देश संस्कृत के "स्वरूप" का अपभ्रंश है क्योंकि यहां के लोग गौरवर्ण (खूबसुरत) होते हैं इस वास्ते प्राचीन आर्य्य हिन्दुर्श्नों ने इसका नाम "स्वरूप" रख दिया श्रीर "स्वरूप" का विगड़ते २ "योक्स्प" द्वीगया । "स्केन्डिनविया" (Soandi-DA VIA) संस्कृत के "स्कंदनाशि" का अपभंश है और आर्यों ने यहां पर श्राकर पहला स्थान चसाया उसका नाम "श्रसीगढ़" (Asigad) रक्खा। "स्कंद" के मायने संस्कृत में बीरता के है, उसका नाम "स्कंध नाक्षि" इसलिये रक्खा गया कि इसे, बीर राजपूतो ने बसाया था। प्राचीन 'स्कंद' देश वासियों कीं धार्मिक पुस्तक का नाम "एडास" (Eddas) है जी- कि "Vedas" वेद का अपभंश है। यहां के साप्ताहिक सातीं दिन उसी आधार पर रक्खे गये हैं। जिस आधार पर कि भा-रत में वारों के नाम रक्खे गये हैं। जैसे "श्रादिखवार" सूर्य का दिन है इस वास्ते इसका नाम अंग्रेज़ी में "Sunday" अर्थात् सूर्यं का दिन रक्बा गया। "सोमवार" चांद का दिवस है

मा प्रमान है। ना प्रमान है। ना प्रमान है। निर्मान है। देशे हैं। भी हैं। से हैं। से हैं। से हैं। है। हैं। है। हैं। हैं। हें। हें। हें। हें। हें। हें। हें। हें। ह

 शत: इसका नाम "Monday"="Moonday" श्रयांत् "चंद्रवार" रक्ला गया। इसी प्रकार महलगर, बुथवार वृद्द्यतिवार, शुक्रवार, शनिवार श्रादि के अप्रेज़ी में वे ही अर्थ हैं जो
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
के होते हैं। देखी "Hindu Colonization by Harbilas
Sarda"। भारतीयों ने प्रेट ब्रिटेन को भी जाकर वसाया था।
जो 'दुर्रा' (Hurrah) शब्द अंग्रेज़ लोग प्रत्येक खुशी के
मौके पर योलते हैं वह राजपूत घीरों के 'हीरी' (Hero) नामक
रणभेरी का अपश्रंश है। मिश्रदेश में मन्दिरों में "अमन"
(Ammon) को पूजा है। यह वास्तव में श्रोश्म के मन्दिर हैं श्रीर
श्रोश्म का अपश्रंश होकर "श्रमन" (Ammon) होगया है
पोद्धे से मिश्र में श्रलेकज़ेंन्डर (Alexander) के समय में
इन्हीं मन्दिरों में शिवलिङ्ग की पूजा होती थी।

शार्य फिलासफर मास्टर श्रात्मारामजी एउयुकेशनल इन्स-पेक्टर बड़ीदा ने श्रनेक प्रमाण देकर प्रत्येक देशों के नामों की श्रार्य नाम सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है। देखों "सृष्टि विद्यान"। श्री रावसाहव रामविलासजी शारदा व राववहादुर राज्यरत श्रात्मारामजी ने स्वरचित पुस्तक "शार्य धर्मेन्द्रजीवन" में श्रनेक प्रमाण देकर-सिद्ध किया है कि श्रार्व्यावर्च के श्रार्यों ने सारे संसार को श्रार्य-सम्यता सिखा कर वैदिक धर्मानुयायी बनाया। "श्रद्न" (Aden) वास्तव में सस्कृत "उ-धान" का श्रपश्रंश है। परंतु श्ररववालों ने पीछे से संस्कृत भूल जाने के कारण इसका नाम "वागे श्रद्न" ठीक वसे ही रख दिया जैसे के श्रं ग्रेज़ों ने हिन्दी के "वाग" शब्द शर्थ न जानने के का-रण "रामवाग" का नाम ''Rambag gardens'' रखदिया।

THE PERSON OF THE PARTY OF THE

ति विशेषा विशेषा । प्राचीति विशेषा ।

Eddas) है जो कि इसानाहिक साती आचार पर किशा-गिरत्यवार" सर्व की "Sunday" सर्वात चोद का दिवस है

and a state of the

4

## ( ५६ )

इम अपर वता ही चुके हैं कि प्राचीन चीनी, जापानी, "इडियम श्राचिपिलेगो" (Indian Archipelago) के निवासि-यों के रीति रिवाज सब शुद्धि के कारण श्रार्यसभ्यता से मिलते ईं श्रीर "श्रशोक" महाराज ने पीछे धे इन सबकी हिन्तू-धर्म का उ-न्नत श्रद्ध "बीद्ध" बनाया। "मलाया पेनिन् श्रुला" में "पनपन" स्थान पर श्रार्य हिन्दु श्रों ने राज्य किया।यहां के प्रसिद्ध हिन्दू रा-जा"ऋद्धि" हुवे, जिन्हींने सन् ४०२ से ४०७ तक राज्य किया। यह हम बता ही चुके हैं कि कलिङ्ग देश से जाकर हिन्दु श्रों ने "जाया" वसाया था। इन सब देशों केशन्दों को मिलाने से स्पष्ट विदित होता है कि यहां किसी ज़माने में प्रायों की भाषा संस्कृत ही वोलो जाती थी। "जिंद" (Zind) शब्दकोप के प्रत्येक दश शब्दों में ६-७ शब्द संस्कृत के मिलते हैं। "मेच्नमुलर" "सर विलियम जीन्स" श्रादि पश्चिमीविद्वान् सव योरप श्रीर एशिया की शा-पाश्रों के शब्दों का मिलान कर सावित कर घुके हैं कि दिन्दुश्रों की संस्कृत भाषा सारे संसार के भाषाओं की माता है। श्रीर वेवीलोनिया, इजिप्ट, रोम श्रीर यूरोप का प्राचीन साहित्य हिंदू (श्रार्घ्य) साहित्य से मिलता है। पश्चिमी तत्ववेता पिथे-गोरस" (Pythagorus), प्लेटो (Plato), साक्रीटेज (Sooretes), अरीस्टाटल (Aristotle), होमर (Homer), जेनी (Jeno). वरंजील (Vngil) श्रादि के सिद्धांत स्पष्टतया भारतीय विद्वान, वेश्व्यास, कपिल, गोतम, कणाद, पातञ्जलि, जैमिनि, पाणिनी श्रादि के सिद्धांतों की नकलमात्र है।"इंडिया इन श्रीस" (Indis in Greece ) और "प्रोफेसर हीरन" की पुस्तक " His torical Researches" से सिद्ध होगया है कि मिश्र, अफ्रीका अरि यूनान के पहाड़ों, नदियों, कस्वों के नाम हिन्दू नामों से मिलते हैं। यहां के राजाश्रों के नाम, खुदी हुई मूर्तियें,

The fire & some

AC SI SE SULLING SE CONTRACTOR DE LA CON

प्राचीन चीनी, जापानी Archipelago) के निवासि ण श्रावंसभ्यता से मिलते हैं न सबको हिन्दू-धर्म कार ा पेनिन् शुला" में "पनान" या।यहां के प्रसिद्ध हिन् ए १ ४०७ तक रात्य किया व ने जाकर हिन्दुओं ने जानों को मिलाने से साथ विवि जायों की भाषा संस्कृत हैं म्युकीय के प्रत्येक दशहर्गे "मेजसुलर""सर विविध योखप और एशिया होश रत कर चुके हैं कि लिख गपांत्रों की माता है। इति ररोप का प्राचीन सार्ति । पिंचमी तत्ववेर्ति Plato), साक्रीटेज (South र (Homer), जेनी(Jest) स्रप्रतया भारतीप विशा ातञ्जलि, जैमिनि, पारि "इंडिया इन श्रांस"(IL' | रिन" की पुस्तक मी गया है कि क्रिंग, क्रांत कस्वीं के नाम हिन्दू गूर्व नाम, खुवी हुई मृति

कारीग्री, लोगों के आचार, विचार और संस्कार तथा आषा सब भारतीय दिन्दुश्रों सेमिलते हैं। सब विद्वानों ने यह माना है कि तिन्वत में सृष्टि की उत्पत्ति के वाद सब से पहले श्रार्व भारतवर्ष में वसे। श्रीर भारतीय ऋषि श्रीर मुनियों ने ही गंगा और यमुना के किनारे बैठकर विचार किया छीर आर्य-सभ्यता का विकास कर शुद्धि का भांडा लेकर विदेशों में जाकर सारे संसार को आर्यसभ्यता सिखाई।

सारे संसार में समय विभाग हिन्दुओं का ही चलता है जैसे २४ घंटे का १ दिन ३६४ है दिन का तथा वारह महीनों का एक वर्ष यह सब बातें भारतीयों ने ही संसार को सिखाई-। "दिचाणी अमेरिका" में भी प्राचीन कारीगरी को वस्तुओं व मकानों का बनावट आदि से तथा उस समय के लोगीं के आचार व्यावहारों के देखने से पता चलता है कि वहां पर भी श्रायं-धर्म का प्रचार किया गया श्रीर जो पीराणिक कथाएं आरत में प्रच-क्षित थीं वे सब वहां पर प्रचलित हुई।

वहां पर "कर्म श्रीर पुनर्जन्म" का सिद्धान्त मानना "राम-चंद्र""सीता" की अभीतक पूजाकरना और "दशहरें'के समान त्योहार मुनाना यह स्पष्ट सावित करता है कि प्राचीन आर्थ पुरुषों ने श्रमेरिका (पाताल देश) बसाया और वहां हिन्दू-धर्म का प्रचार किया। प्रसिद्ध कवि ''होमर'' (Homer) की कवि-तार्ये रामायण श्रीर महाशारत के श्राधार पर बनाई गई हैं।

"Theogony of the Hindus" के देखने से पता चलता है कि भारतीयों श्रीर मिश्रियों का सृष्टि उत्पत्ति का विषय एक ही है और मिथियों ने सब धार्मिक नातें हिन्दुकों से लीं।

The state of

( १५)

*...* 1

हम चतला चुके हैं कि यहां जगत् की उत्पत्ति (evolution), स्थित (equilibration) और मलय (destruction) और वर्णाश्रम के सब सिद्धान्त हिन्दुश्रों से मिलते हैं। श्रार्थसभ्यता के ही श्रंग "बौद्धधर्म" का प्रचार भारत के ही लोगों ने जाकर इन सब देशों में किया। आरतीय घोद धर्म का प्रचार अभी-तक "सिलीन" "स्याम" "तिब्बत" "मंगोलिया" "जापान" "नेपाल" "चीन" इत्यादि देशों में है। सन् ६४ में तस्रशिला से (जो पंजाय गांघार देश की रावधानी थी) यी सिम्ह "भारण" श्रीर "मातंग" ने चीनी राजा "मींगनी" के काल में चीन में जाकर वीद धर्म का प्रचार किया। इन्हीं प्रदेशों में कई स्थानों पर भगवान् गौतम बुद्ध के पहासों पर घरण खुरे हुये हैं श्रीर इन चरणों की घीद लोग उसी प्रकार पूजा करते हैं, जिस प्रकार कि भारतवर्ष में महान् पुरुषों के "पगर्यों" (चरणों) की पूजा होती है। एक समय में भारतीय हिन्दुश्रों ने विदेशों में जाकर पशिया के "श्राल्टाई" (Altai) पहाड़ों से लेकर यूरोप के "स्केन्डीनेविया" ( Scadinavia ) तक वीख धर्म फीला दिया था और तत्पश्वात् पौराणिक कथाएं भी इन्हीं सब देशों में इसी प्रकार फैलाई गई थीं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रीक लोगों के जो देवी देवता हैं वे सवहमारे पौराणिक हिन्दू देवताश्चों से मिलते हैं जो निस्नलिखित तालिका से झा-त हो जायेगा।

> इन्द्र—ज्यूपोटर ( Jupiter ) पार्वती, दुर्गा, इन्द्रानी-ज्यूनी (Juno) कृष्ण-Apollo ( अपेलो ) रति—Venus ( वीनस ) श्री—Ceres (सीरीज़)

File

4 efs " 10 miles ti-" . 11mis-, 1 " 17.1 1-22 P-1. 2 1-1

11-11'sma · · · मार होते हा द the fit his fire for 

Bet of the Party क्षित्रात हुन्तु । केनी (विकास) हरार एक हर अव्यात दे अनी है है है है है है है है But British Har. Belgin Ding

न् को उत्पत्ति (erolatic) मलप (destruction) की विधिमनते हैं। आर्तस्य भारत के दी लोगों मंजन चीड धर्म का प्रवारकार त" "मंगोलिया" "जार<sup>"</sup> ने हैं। सन् ६४ में तहाित राजधानी थी) बीडिहि ानी राजा "मींगनी" हे का चार किया। एवीं प्रोही दुस के पहाड़ों पर चरह ही सोग उसी प्रकार प्राकृत म महान् पुरुषों के "पाराँ" समय में भारतीय हिन्दु ही ाई"(Altai) प्राइत सेतेल navia) तक बींब धर्म ऐंड णिक कवाएं भी एहीं ही ति। इसका स्पष्ट प्रमाप्त ता है वे सब हमारे वीपार्व नेम्नितिबित ताबिका है।

d (Juno)

पृथिवी—Cybele वरुष्—"Uranus" "Neptune" सरस्वतो—Minerva स्कन्द-Mars यम—Pluto कुवेर-Plutus काम--Cupid नारद-Mercury उशा-Autora वायु—्Æolus गरोश-Japus अश्विनीकुमार—Dioscuri (Castor and Pollux) वैतरगी—Styx केलाश—Ida मेर-Olympus

आतिक के समान प्राचीन हिन्दुओं के हृद्य में यह विचार नहीं था कि समुद्र की यात्रा ही नहीं करनी श्रीर 'श्रटक' के पार ही नहीं जाना। क्योंकि यजुवेंद श्रम्याय ६ मंत्र २१ में लिखा है:—

"समुद्रङ्गच्छ स्वाहा, श्रन्तरिक्तद्गच्छ स्वाहा, देवं सविता-रङ्गच्छ स्वाहा" अर्थात् उत्तम २ स्टीमरीं, जहाजीं श्रीर यरो-प्लेनीं (विमानीं) द्वारा राज्य का कार्य खलाश्री। तथा मनु अध्याय २ श्लोक २० में लिखा है:—

> एतद्देशप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वं स्वं चंरित्रं शिक्षेरन् पृथिन्यां सर्वमानवाः॥

श्रर्थात् सारी पृथिवी से मनुष्य द्यान प्राप्त करने आरत में श्राते थे।

महर्षि व्यास सुखरेय के साथ श्रमेरिका (पातालदेश) में गये श्रीर वहां रहे। देखो महाभारत शान्ति पर्य। 'महाभारत' के शांतिपर्वसे सहदेवजो का समुद्र के छोटे २ ज़ज़ीरों (द्वीपों) के जोतने का वर्णन है। महाभारत के श्रादिपर्व में श्रजुंन की समुद्रयात्रा का वर्णन है। रामायण के वालकाएड के देखने से पता चलता है कि सम्राट् "सगर" ने सारे संसार पर विजय श्राप्त की थी।

"महाभारतशान्तिपर्व" में राजा "मान्धाता" इन्द्र से पृंछता
है कि चित्रय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए काम्योज, य वन, चीनी,
गंधारी, तातारी, पारसी श्रादि के साथ किसप्रकार का व्यवहार
करना चाहिये ! इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि भारतीय प्राचीन
श्रायों ने शुद्धि का भंडा होकर सारे संसार की वसाया श्रीर
उनमें श्रायंसभ्यता का प्रचार किया।

**a**1

1

मुक्ते शुद्धि के विरोधियों पर हॅसी आती है जो अपना इतिहास सर्वथा भूल कर, रक्त की पवित्रता का दोंगकर, धर्म की दुहाई देकर शुद्धि का विरोध करते हैं। आरे भाई ! वेद-मन्त्रों में वरावर हमारी पार्थनाएं चकवर्ती साम्राज्य प्राप्त करने की आती हैं। तीथों पर संकल्प जब पढ़ते हैं तब भी आर्थ साम्राज्य का बृत्तांत आता है। यदि हमारे पूर्व जइन धर्म के हेकेदार व कढ़ी के गुलाम मूर्य पंचीं के समान होते तो वह कैसे चकवर्ती, साम्राज्य कर सकते थे? यदि वे क्रूपमंद्र कहोते तो सार्ती ही पों पर किस प्रकार राज्य करते और "अश्वमेधयह" कर विकास स्थापन वर्षे विकास स्थापन के प्रथम विकास स्थापन के प्रथम विकास स्थापन के प्रथम विकास स्थापन के प्रथम

THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA

र हान प्राप्त करने क्षा

स्तिरिका (पातालरेख) एत ग्रानि पर्व। 'मराशाव र् देशोदे २ ज़तंति(होत)रे है शाहिपत्रें में ब्रह्म है न के चातकार है हैतरे हैं " ने सारे संसार पर कि

न मान्याना महतेपुरः ए लानेज, एका, की, तायक्मियहारकामार्क । तेन है हि जा लोप मने हि संनार हो यहाण हो

11

हैसी बाजी है जी बर्ग पवित्रता दा दाँगकर हो क्रिकेट । इस्तिहाँ चमन्वती साम्राज्य प्रत हत्व द्वव पहने हैं तब है ।यदिहमारे एवंजरन धर्मे । ने के समान होते तो वह है। देचे कृपमंहक होते वोसार्व चार "झरवमेवपह" हा

किस प्रकार सारे संसार में वैदिक विजय-पताका फहराते। देखो पुराखों में "प्रियवत" नामक "स्वयंभू" के पुत्र ने सारी पृथिवी पर राज्य किया और इसकी सात हीपों में निसरीति से विभक्त किया। यथा—

\* जंबूद्वीप=पशिया ( Asia ) प्लच = दिच्छ अमेरिका ( South America ) पुष्कर=उत्तर अमेरिका (North America) करोंच=पफ्रिका (Africa) शक=यूरोव (Europe) शलमाली = आएँ लिया ( Australia ) कुश=श्रोसेनिया (Ocenia )

अतः शुद्धि का विरोध न करो क्योंकि "शुद्धि" सनातन है श्रीर "श्रुद्धि" का विरोध करने का अर्थ "अश्रुद्धि" अर्थात् ( गन्दगी ) अपवित्रता का पच करना है जिसे सभ्य संसार में कोई व्यक्ति नहीं चाहता।

\* देखी Hindu Superiority पृष्ठ १६१

श्रो३म्

## ग्रुदि चन्द्रोदय द्वितीय ग्राध्याय

### मुसलमानी राज्य और शुद्धि

तेषां स्त्रयमेत्र शुद्धिमिच्छतां प्रायश्चित्तान्तरम्रुपनय-नम् ॥ श्रापस्तम्ब १।१।१।१॥

अर्थ-यदि वे अपनी गुद्धि की इच्छा करें तो उनको प्रायः श्रित कराकर यह्नोपवीत दे देना चाहिये।

कएठ से जगाइये

यवनों के शासन में भय से तलवार के जो,
यवन बने थे उन्हें आर्ध्य बनाइये।
श्रेम से बुताय समभाय उन्हें सारा भेद,
डाड़ियां कटाय पुनः चोटियां रखाइये,
छुड़ा पीरपूजा औं नमाज़ पञ्जगाना, रौज़े,

कलमा छुड़ाय गुरुमंत्र जपवाइये । भूल से या भय से, लोभ से या कामवश ही जो, विछुड़े गये थे उन्हें कएठ से लगाइये ।

लखोराम शर्मा,

द्विंचन्द्रोद्यं ॐ प्रा भेदः चोटियां स्वास्ये। तातः रीजेः तंत्र जपनाह्ये । कामनत्र ही जोः कराउ से लगाह्ये कराउ से लगाह्ये Murcel Art Works Dalhi SAM1 27

होदय च्याय

और शुद्धि तां प्रायश्चित्तान्तरप्र<sup>पना</sup> १॥

इच्छा करें तो उनको प्रार चाहिये।

गाइये वार के जो। प्रार्थ्य बनार्थे।

मुसलमानां क विविध प्याप्ति अन्य विदेशिती को ॥. -> भी सिंद होना दे हिन्दी सुधतमानी को चैना विवस्तात है । १९ विवस्ता है । १९ विवस्तात है । १९ विवस्त को बार हैने। इसक प्रविद्या पूर्व स्टूट ४ क भिन्ना हे के पूर्व दिन्न सन्त गुरुव त्रयांत् हार्यकेत्र है। कर सातां युरियां के के स्रोर युक्तां के मत हा

रामानस्य प्रिक् इत्या तिन्द र आहे दिस्ति है। म्हेण्डाक्ते ( ... ( आयांस्य क्लाह

## मुसलमानों का वैष्णवधर्म में प्रवेश ।

विचित्र पाचनशक्ति रखनेवाली आर्थजाति ने न केवल अन्य विदेशियों को अपनाया प्रत्युत पुराणों के प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने लाखों मुखलमानों को वैष्णवधर्म को दोचा देकर हिन्दू वनाया। जिस समय भारत में मुखलमानों का राज्य विस्तृत हो रहा था, और लाखो हिन्दू मुसलमान हो गये थे, उस समय वङ्गाल में हुलाचैतन्य महाप्रमु, जिनको यङ्गाली "गोराङ्ग स्वामी" कहते हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने इस अवस्था को देखकर अपने शिष्य को आहा दो कि मुसलमान हुए हिन्दु औं को वापस लेलो। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन अविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व खरह ४ अध्याय २१ से ४७ में किया है:—

'श्रुत्वा ते वैष्णवाः सर्वे कृष्णवैतन्यसेवकाः । दिव्यं मन्त्रं गुरोश्चेव पिठत्वा प्रययुः पुरोम् ॥ रामानन्दस्य शिष्यो वै अयोध्यायामुपागतः । कृत्वा विलोमं तं मन्त्रं वैष्णवांस्तानकार्यत् ॥ भाले त्रिग्रलचिह्नं च श्वेतरक् तदाभवत् । कराठे च तुलसीमाला जिह्ना राममयी कृता ॥ म्लोच्छास्ते वैष्णवाश्चासन् रामानन्दप्रभावतः । श्रायाश्च वैष्णवा मुख्या श्रयोध्यायां वस्तिरे ॥

अर्थात् कृष्णचैतन्य के सिष्य अपने गुरु का उपदेश अहण कर सातों पुरियों में गये। रामानन्द के शिष्य अयोध्या में गये और यवनों के मत का सएडन करके और अपने मत का उप-

देश देकर सबकी विष्णुव बनालिया। उन्होंने उनके मस्तकों पर लाल सफेद रंग का निश्चलाकार तिलक लगवाया, गलेमें तुलसी की माला पहनाई श्रीर रामनाम का उपदेश दिया। रामानन्द्जी के प्रभाव से श्रयोध्या के तमाम मुसलमान वैष्णुव यन गये। श्रावार्य्य निम्यादित्यजी शिष्यों सहित कांचीपुर गये श्रीर मार्ग में समस्त मुसलमान हुवों को वैष्णुव धर्म में पुनः मिला लिया। उनके मस्तकों में यांस के पने के सहश तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला डालकर श्रीर छष्ण का नाम जपने का उपदेश देकर हिन्दू बनाया। इसी प्रकार विष्णु-स्वामी "वाणोभूषण" श्रादिकों ने हरिद्वार, काशी श्रादि तीर्थ-स्थानों में जाकर तमाम मुसलमानों को वैष्णुव बनाया था। श्री विवासात्रार्थ के भी बहुतेरे मुसलमान श्रिष्य थे।

### मुसलमानी काल में शुद्धि

टाड राजस्थान के दूसरे Vol (आग) के सफ़ा २३३ में लिया है कि जैसलमेर के "रावत चैचक" ने सेवातियों के सुस्तान "है कि जैसलमेर के "रावत चैचक" से विवाह किया था। यह सान पिढ़ले हिन्दू ही होते थे और सोलंकी राजपूत थे। जैसलमेर के इतिहास से पता चलता है कि जैसलमेर के यादव राजपूतों का राज्य सीस्थान, गज़नी, समरकन्द और खुरासान तक फैला हुआ था। परन्तु जब हिन्दू राज्य नष्ट हुए और मुसलमानी शासन हुआ तब भी हिन्दुओं ने शुद्धि की मथा को नहीं छोड़ा। हिंदू कि मुसलमान वादशाहों के स्वारों में रहा करते थे। सुमलिस गङ्गालहरी के रचयिता, पिएडतराज "जगन्नाथड़ी" ने बादशाही कन्या "लवङ्गिका"

हे साप तिरा हिरा स्वी हा सार्क्षण प्र

h

यवती नवर्गको ॥ अवतीतवृद्धेन सम्बुद्ध

> मनन है हिन्स है सुरुकों नेंड रा हिन्स पत्र बब्दा (क्रिक्स में विताल का हेंदू नहीं

वाद्वे पर तुनं हैं। हो हरेगा। इस इहराने विवाद हरने पर को : "शहउदा" के सन्दर्भ के साथ निवाद हरने हैं।

भेवर में दिर्देश के बाह्य करते हैं। कि

ŝ

THE PARTY OF THE P

ल में शुद्धि गण)हे नका स्थ्येता

में केवानियों के प्रतान के केवानियों के प्रतान के किया है। जिसके किया है। जिया है। जिसके किया है। जिसके किया है। जिसके किया है। जिसके किया है

के साथ विवाह किया था। जिसके प्रमाण में यह श्लोक उन्हीं का रचा हुआ प्रसिद्ध है:—

यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीये यदि लम्यते कदाचित्। अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विलासहेतु:॥

मक्खन के समान कोमल श्रङ्ग वाली यह मुसलमानी यदि
मुसको सेज पर मिलजाय तो मैं इस पृथिवीतल पर रहना ही
पसंद करूंगा। "नन्दन वन" की कीड़ा मुसको इसके मुकाबले
में विलास का हेतु नहीं है।

खरवूजे पर छुरी गिरे या खरवूजा छुरी पर गिरे खरवूजा ही कटेगा। इस कहायत के अनुसार वे मुसलमान स्त्री से विवाह करने पर भी मुसलमान नहीं बने। मुगल वादशाह "शाहजहां" के समय तक हिन्दू खुले तीर से मुसलमानियों के साथ विवाह करते थे। इसकायह प्रमाण पढ़िये—

जिसकी प्रसिद्ध हिन्दी लेखक तया जोधपुर के इति-हास विभाग के श्रध्यल स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी कायस्य मुनसिक राज कोधपुर ने वादगाहनामे वगैरह की फ्रारसी तवारीख की किताबों का सार लेकर हिन्दी में बनाया, उसके द्र वें वर्ष संवत् १६६१ आषाढ़ सुदी २ से आषाढ़ सुदी २ संवत् १६६२ तक के १२७ वें पृष्ठ में लिखा है कि—

भंवर में हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के साथ रिश्ता करते थे। हिन्दू मुसलमानों की लड़कियों की जी उनसे न्याही जाती थीं जलाते थे और मुसलमान

गाइते थे। बादशाह ने इस बात की सापसंव करके हुक्म दिया कि जवतक हिन्दू मुसलसान न ही जाये, मुसलमान औरसें उनके घरों में न रहने पावें। इस पर जो "क्रजो" वहांका क्रमींदार था कुट्टम्ब समेत मुसलमान होगया। यादशाह ने उसके ऊपर महरवानी करके उसका 'राजा दौलतमन्द" नाम रक्खा । जब बादशाह गुजरात इलाका पंजाव में पहुंचे तव मुसलमानों ने फरियाद की कि हिन्दुश्रों ने यहुतसी मुसलमान श्रीरतो की घर में डाल लिया है और मस्जिदें अपने घ्रों में मिलाली हैं। तब बादशाह ने शेखमहमूद गुजराती की तहक्रीकात का हुक्म दिया। उसने सुवृत होने के पीछे ७० मुसलमान औरतीं को हिन्दुओं से पीछी लीं और मस्जिदों की ज़मीन अलहदा करके उनके वनाने के वास्ते जुर्माने में रुपया लिया। बादशाह ने "भंवर" के माफिक यहां भी हुक्स जारी किया कि मुसल-मान श्रीरतें हिन्दुश्रों के घरों में न रहें ज़वतक कि वे हिन्दू मुस-लमान न होजावें। नहीं तो उनका नाता मुसलमान श्रीरतों से छुड़ा दिया जावे। इस पर बहुतसे हिन्दू तो श्रपनी मुसलः मान श्रीरतों के लिये मुसलमान होगये, श्रीर जो न हुए उनसे मुसलमान श्रीरतें छिन गई। श्रीर यह हुक्स तमाम यादशाही मुल्कों में जारी होकर बहुतसी मुसलमान श्रीरतें हिन्दुश्रों से छोनी गई, श्रीर उनका निकाह मुसलमानो के साय एवा।" इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाहजहां यादशाह के समय तक पंजाय और गुजरात में मुसलमान औरतों से दिन्दृ ब्याद करते थे और मुसलमान औरतों से ब्याद करने के कारण उन्हें कोई जाति बादर नहीं निकाल सकती थी। श्रीर इससे यह भी विदित होता है कि मुसलमानी बाद-

1.

शहों के झत्याचार थे ' बन्होंने परस्रर का

4 60

स्तर्वं "श्रक्तवर वार् था। श्रीर वास्तव में दि चाहा या कि उसकी गा तथा राजामों के साव "राय मिलनाधडी" है त की नवाबजादी "गींदोली का दर्गत उस काल का जादियों को हिन्दू चना २ भारत का दूसरा ही ? "संसोम" (बहांगीर) की "बुबरो" को तो देवत वार्षं" के पास हिन्दी र प्तेतों से भी बहु ति , अनुवाद् करवाया जो श्रव "क्रतमस्रां" हिन्दू वना स्त्रीर त्माक्षांचव नाववा

या लक्किट श्रह ... राजतिहुं ... श्राटहुं सिदि नहीं लि सुस नन्द

ेसस्यानि" हो। इन वृत्त के कर

बात की नापसंत्र गो मुसलमान न हो बरे न रहते पाउँ। ए। प कुडुरव समेत मुचतार सहरवानी करके वता । जब बादशाह गुज्र उसमानों ने फरियाद है श्रीरतों की घर में आ रें में मिलाली हैं। ह ति तहकीकात का हुन मुखलमान शीरती हो हों की समीन अलहत ह रुपया सिया। वाइगा जारी किया कि मुसत खतक कि वे हिन्दू मुस ग् मुसलमान श्रीरती है न्दू तो श्रपनी मुसन तिगये, श्रार जो नहुए भीर यह हुमा तमाम सी मुसलात श्रीत निकाह, मुसल्पानों के कि शाहजहां यास्याह मुसलमान औरती है श्रीरतों से प्याह, करने निकाल सकती थी।

कि मुसलमानी गार

शाहों के श्रत्याचार से ही हिन्दू मुंसलमानों का प्रेम टूटा श्रीर उन्होंने परस्पर का विवाह सुम्बन्ध बन्द किया।

स्वयं ''अकबर वादशाह'' हिन्दुश्रों में मिलने को तय्यार था। श्रीर वास्तव में हिन्दी ही होगया था। श्रकवर ने वहुत चाहा था कि उसकी शाहजादियों का विवाह राजपूत सरदारी तथा राजाश्रों के साथ हिन्दू रीत्यनुसार ही होजावे। परम्तु "राय मिल्लनाथजी" के लड़के "कु वर जगमालजी" का सिंध को नवाबजादी "गींदोली" से विवाह के सिवाय दूसरा राजाओं का दर्शत उस काल का नहीं मिलता। यदि उस समय शाह-ज़ादियों की हिन्दू बना २ कर सब राजा विवाह कर लोते तो भारत का दूसरा ही इतिहास होता। श्रेंकवर में श्रपने पुत्र "संतीमे" (जहांगीर) की तो हिन्दी सिखे।ई ही थी परन्तु पौत्र "खुसरो" को तो केवल ६ ही वर्षकी श्रवस्था में "भूदन्त भट्टा-चार्यं भे पास हिन्दी सीखने भेज दिया था। "दारा" तो श्रंपने पूर्वजीं से भी वढ़ निकला। उसने संस्कृत उपनिषदीं का भी श्रातुवाद करवाया जो श्रव भी प्राप्त है। इसी काल में पठान "क्स्तमख़ां" हिन्दू बना श्रीर उसने "रसखानि" नाम रक्खा श्रीर निम्नलिखित कविता बनाई-

या लक्कटि अरु कामरया पर,
राजतिहुं पुर को तिज हारौ ।
आहहूं सिद्धि नवो निधि को,
सुल नन्द की गाय चराय विसारों ॥
"रसलानि" कवो इन आंखन ते,
वृज के वन वाग तहाग निहारो ।

(६८)

कोटिन हूं कल घौत के घाम, करीर के कुंज ऊपर वारों ॥ मानस हों तो वही रसखानि, वसों त्रज गोळ्ळ गांव के ग्वारन । जो पशु हों तो कहा वस मेरो, चरों नित नन्द की धेतु मकारन ॥ वाहन हों तो वही गिरि को, जो घरचो करळत्र पुरन्दर वारन । को खग हों तो वसरो करो, कालिंदि कुलकंदम्य की डारन ॥ १॥

इलीकाल में "ताज" नाम की एक मुसलिम महिला ने कृष्णुजी के प्रेम में निम्नलिखित कविता लिखी—

छैल जो छवीसा रंगीला, वड़ा चित्त का अड़ीला, कहूं देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सी सेत सोहे, कान मोहे मनकुंडल एकुट सीस धारा है। दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे 'ताज' कित हित वारे प्रेम प्रीत कर ब्रास है। गंदजू का प्यारा जिन कंस को पद्धारा, वह वृन्दावन ब्रास कृष्ण साहेव हमारा है। श्चन में वर दिन्दू । स्वित होता है कि १८० श्रीर स्टॉने वर्स देन्द्र

सनो विच जाते दस्त की विचानों देव पूजा गर्ना न करामा इग्न सारे स्वामता सर्वाना न वेरे नेह दाण निर् नम् के हमार इश् तेरे हित प्यारे हैं, किन् होकर स्ट्रीने

कल्मा इतान दोह कार मात्र में मनन पाऊंची विनोद मदे गाऊंची निहोंद क साम्र पे निहोंद प स्मारिक दिनानी बन पद स्थाम की बात में

1

भ्रान्त में वह हिन्दू हो गई जैसा कि इनकी इस रचंना से स्चित होता है कि इनका विश्वास फ़ुरान से हट गया था श्रीर इन्होंने यहां वैज्याव सम्प्रदाय में दीचा ली ।

सुनो विश्व ज्ञानि मेरे दिल की कहानी तुम् दस्त की विकानी वदनामी भी सहूंगी मैं । देव पूजा ठानी:नमाज हूं भुलानी तजे, · · कलमा कुरान सारे गुनन हूं तज्ञूंगी मैं । श्यामला सलोना सिरताज 'सिर' कुल्ले दिये? तेरे नेह दाग निदाग हो रहंगी में। नन्द के जुमार कुरवान तेरी सूरत पै। तेरे हित प्यारे हिन्दुआनी हो रहूंगी में ॥ २ ॥

हिन्दू होकर इन्होने क्या किया, देखिये-

कल्मा क्रुरान छोड़ आई हूं तिहारे पास माव में भजन में दिल को लगाउंगी। पाऊंगी विनोद भरके सुबह शाम, गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लुजाऊंगी। खाऊंगी प्रसाद प्रभू मन्दिर में जाय जाय, माथ पै तिहारे पदरज को चढ़ाऊंगी। श्राशिक दिवानी वन पद पूज़ि पूजि, श्याम की तात में राधिका सी बन जाऊंगी।

रा गरं। वंदु मम्हात् ॥ गुस्दर बारन । र की हास ॥ १॥ ह मुसतिम महिता वे । तियी-

JE 15 114

हमारा है॥

तं से न्यारा है।

सि घारा है।

सोंके

संवत् १६२५ के श्रासपास "पिहानी" ज़िला हरदोई निवासी कवि "जमालुदीन" श्रीकृष्णभक्त हुए उन्होंने जमाल के नाम से दोहे लिखे हैं। उनके दो दोहे हम उद्भृत करते हैं:—

मोर मुकुट किट काछिनि, गल मोतिन की माल । कहजानों कित जात हैं ? जग की जियन जमाल ॥१॥ इत आवत उत जात हैं, भक्तन के प्रतिपाल । बंसि बजावत कदंम चिढ़, कारन कीन जमाल ? ॥२॥

"रहीम" भगवान कृष्ण का इतना घड़ा उपासक था कि उसने अपनी मृत्यु का निम्नतिखित दश्य लैंचा:—

कदम की छांह हो, जमुना का तट हो। श्रियर मुरली हो, माथे पर मुकुट हो।। खड़े हो श्राप इक ऐसी श्रदा से। मुकुट भोके में हो माँजे हवा से॥ मिले जलने को लकड़ी बज के वन की। बिड़क दी जाय धूलि निज सदन की।। इस तरह होय वस श्रंजाम मेरा। श्रापका नाम हो श्रीर काम मेरा।

इन कविताश्रों से कितनी कृष्णभक्ति क्षणकती है। सम्राट श्रकवर हिन्दू धर्म श्रीर हिंदी भाषा का प्रोमी था उसने "तान-सेन" जैसे प्रसिद्ध हिंदू गायक के गाने से रोक्षकर उसकी प्रसुर धन दिया। उसी के प्रसिद्ध सामन्त नव्याव "स्नानश्राना" हिन्दी के प्रसिद्ध की स्तां हुन कवियों को लागों हरन के (हिंदी) की दर्शन करनां मुनारक, उद्यमान कर्न्स क्रिकको कविना स्टूबर कर सकता। प्रचाप होने क्षा हृदय से ही हिस्सू कर नहें मुसलपानी रस्थे मुसलपानी रस्थे मुसलपानी रस्थे

महारान में दह कर विवाद है।

असकाम बंदियों की राम ही रही। करत तह ने हवंपपुर के महारादा से निवाह किया था, मोर के विवाह के अक "द्वाहा था, में के विवाह के अक स्वाह था, में के अक स्वाह था, म

Ī

دائ ع

के प्रसिद्ध कवि कवियों को ला (हिंदी) की ड (हिंदी) की ड (हिंदी) की ड मातिन की मात। जिनकों कवित सकता। अवि ह्रिय से ही हि प्रतिगत। की निगन क्षमाली। के प्रतिगत। की क्षमाली श्री

ना बड़ा टपासक गारि लेगिन दस्त बैंचा:— तट हो । तर मुझ्ट हो ॥

ह्या से ॥ वेन की । न सदन की ॥

म मेरा ॥ भानकती है। सम्राट मेर्मा था उसने "तान भाकर उसकी प्रचुर "सानकाना" हिन्दी के प्रसिद्ध किन स्वयं हुएँ श्रीर हिंदू गौरन "किन गृंक" जैसे किनयों को लाखों रुपया इनाम में दिलवाये शोर श्राय्यंशापा (हिंदी) की उन्नति करनाई। ऐसे ही "संय्यद इन्नाहीम, रहोम, मुबारक, उसमान" श्रीदि सैकड़ों हिन्दी शाषा के किन हुए हैं जिनकी किनता पढ़कर उनकी कोई मुसलमान नहीं कह सकता। श्रेवश्य ही वे सब मानसिक पिनता धारण कर हृद्य से ही हिन्दू बन गये ये यद्यपि बाहिरी नाम उन्होंने मुसलमानी रक्खे क्योंकि कुछ जाति के श्रिभमानी कड़ी के गुलाम छुनाछूत मानने नाले श्रेव्या हिंदुश्री ने इन्हें शुद्ध कर नहीं मिलाया।

रिवाज है। अजमेर के मृतपूर्व कायस्थ जे जो ने
मुसलमान वीवियों को रक्ला और उनकी श्रीलाद भी हिन्दू
ही रही। कर्नल टाड ने 'टाड राजस्थान'' में लिखा है कि
उदयपुर के महाराणा ''वापारावल'' ने मुसलमान राजकुमारी
से विवाह किया था, श्रीर उनकी संतान श्राज तक स्वयंवंशी
ही मानी जाती है। ''श्रीदादूजी'' स्वयं मुसलमान थे उनका
पिहला नाम "दाऊद" था फिर वे मुसलमान से हिन्दू बने श्रीर
उनके भक्त "रज्जवजी'' भी मुसलमान थे वे भी शुद्ध कर हिन्दू
वनाये गये। मारवाड़ के रामसनेहियों के गुरु मुसलमान
पिजारे थे। वे स्व हिन्दू बनाये गये। हमारे दलित भाइयों
में भी बड़े २ भक्त हुए हैं। जैसे "नाभाजी" डोम थे, "सैनभक्त"
नाई थे. ''रैदास भक्त'' चमार थे, जिनकी चेली उदयपुर की
महारानी मीरांबाई हुई। इसी वास्ते किसी ने कहा है:—

जात पांत पूछे नाई कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।

(क्विचीरजी" जुलाहे थे श्रीर मुसलमान से उन्हें हिन्दू बनाकर रामनाम की दीद्या दीगई थी। यह बात श्राज से
४३० वर्ष की पुरानी हैं। श्रुद्धि की इससे बढ़कर कीनसी मिसाल
मिलोगी कि छुश्राछूत के सब से श्रिष्ठिक मानने वाले वैक्ज्वाँ के श्राचार्य रामानदजी ने कबीरजी की श्रुद्ध कर रामनाम का
जिप कराया। स्वयं बल्लभाचार्यजी के पहिले २४२ वैक्ज्वाँ में
बांडाल भी शिष्य बनाये गये थे, उन्होंने तीन मुसलमान पठान
(रसखान, गुलखान इत्यादि) की श्रुद्ध करके बढ़लभकुल, संप्रदाय में मिलाया। "गुरु नानक" श्रुपने मुसलमान शिष्य
"मर्दान" से कोई खानपान का परहेज नहीं करते थे। "गुरु
गोविंद्सिंहजी" ने सेकड़ों मुसलमानों को स्वर की हज्हों से
हो श्रुद्ध कर २ हिन्दू बनाया। श्रीर श्री "तुलसीदासजी" महाराज तो यह श्रुद्धि के लिये दोहा हो लिख गये—

श्वपच शवर खल यवन जड़, पामर कोल किरात । राम कहत पावन परम, होत अवन विख्यात ॥

भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व श्राचाय ३ में मुसलमानों की श्रुद्ध करने का यह वर्णन मिलता है:--

लिइन्छेदी शिखाहीन: रमधु धारी सदूषक:
उद्यालापी सर्वभक्ती भविष्यति जनी मम।
विना कौलं च पश्रवस्तेपां भस्या मता मम।
तस्मान् मुसलवन्तो हि जातयो धर्मादूषका:।
श्रानिदीत्रस्य कर्त्तारो गोबाह्मगुहितैपिण:।
वभूबुद्वीपरसमा धर्माकृत्यविशारदा: ॥ ॥

हापराष्ट्रपताः द्यानः सः गेहे गेहे रिगत इत्य द्याः भागे भागे रिज्ञे देवे ः स्राय्यंघमेद्यतः से पुः स

नानारी:—हिष्ट देते (हैं) बाते, बांग देनेवाते, सुन्नर के क साते हैं वे सब कार्य दरे क्रीन

वाहर द

मिरितगार कुनक है उन मिरित कार्य करें सुसलमानी को हिन्दू करा सुसलमान बादगार ने उन्हें हैं --कोरोजगादी पूर्व देश।

मस्टर जातरम हो. ए. जाबाई है, उसमें तिहाई हि-

व जमांप विद्यान हि द्र ः व सक्तरः मुसल्मान हरहे व

/ idea

हुम्प्यान हे हे है दिन्त होना हो। यह का को छत्ते कह कर को नोनि विक्र मानने को ते हैं। को छत्त कर का का के पाढ़ित कर के को होने तीन मुमतनक छत्त करते करता थे। हैं। करने मुसत्तनारी ज नहीं करते थे। हैं। हो को स्वर को हहीं। ध्रो "तुलसो दास की मा

TRY - 2 ....

ह्रापराख्यसमः कालः सवंत्र परिवर्तने । गेहे गेहे स्थित द्रव्य धर्माश्चैव जने जने ॥ श्रामे प्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मख । श्राय्यधर्मकरा म्लेच्छा वसुबुः सर्वतीमुखाः ।

भावार्थ:—लिइ च्छेदी (जिनकी सुन्नत हो गई हो), दाढ़ी वाले, वांग देनेवाले, सूश्रर के विना जो सप प्रकार का मांस साते हैं वे सब श्रार्थ्य वने श्रीर श्रार्थ्यधर्मी के रक्षक कहलाये।

सिन्ध के राजा "गंगासिंह" ने इन सब मुसलमानी की शुद्धि की। ३६८ हिजरों में "राजा सुखपाल" जो मुसलमान हो गंया था वहं फिर प्रायश्चित्त कर हिन्दू हो गया। देखो अन्दुल-कादिर बदायू नी की किताब "मुन्तिखब श्रस्तवारीस"।

## तुग्लक काल में शुद्धि

रोजशाह तुगलक के ज़माने में दिली में एक ब्राह्मण ने मन्दिर बनाया और वहां वड़ी वीरतापूर्वक एक मुसलमानी को हिन्दू बनाया और इस कस्र में पाणी मुसलमान वादशाह ने उसे जिन्दा जला दिया। देखी तारीका फीरोजशाही पृ० ३७६।

मिस्टर ज़फरहसन थी ए. ने खुलासा अलतवारीख कि खुरवाई है, उसमें लिखा है कि—

> व जमर्रए ब्रिसनां कि दर जमाने सिकन्दर बज़ीर व अकर: मुसल्मान करद: बूदन्द अज़ रसलाम।

ग्रामर केल किला । भुवन विख्यान ॥

ाय ३ में मुसलमानी है -

महूपकः तो मम। मता मम। महिषकाः।

रेविगः। तः ॥ = ॥

(80)

#### वरगश्तहज्ञवाज् रस्मे हनूद वरपेशं गिरफतन्दः ॥

अर्थात् वे सारे ब्राह्मण् जो कि सिकन्दर के ज़माने में ज़ीर और जुलम से मुसलमान किये गये थे, इसलाम से फिर गवे और फिर हिन्दू वन गये। देखी शुद्धिशास्त्र। पृ० ११३

''मिरज़ा अध्दुलकादिर'' औरंगज़ेव के समय में ६० वर्ष की आगु में महात्मा विद्वलदास की रूपा से मधुपुरी में हिम्दू बने। उन्होंने अपना नाम ''चन्द्रनयन'' रक्खा औरफारसी भीषा में रामायण लिखी। देखो "मिलाप" लाहीर १६२४.

"मिस्टर जादूनाथ सर्कार" ने लिखा है रि स्वयं श्रीरक्ष-जेव ने श्रपने पत्र में लिखा था कि मारवाद के महाराजा जसवन्तिसंहजी मिस्ज़िदों की जगह मिन्दर बनवाते श्रीर उनमें मूर्तियां स्थापित करते थे। यह सब श्रीरक्षजेव के श्रत्याचारों के उत्तर में किया जाता था।

## इस्लामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा हुआहै।

मुसलमान अफगान, अरव श्रीर तातारियों ने सुरान के सामने सब दुनियां के उत्तमोत्तम प्रन्य हेच समभे । अतः उन्होंने बड़े २ अमृल्य वैद्यानिक रह्यों से पूर्ण पुस्तकालयों को मिश्र, फारस, ईरान और भारत में जलवा दिये और संसार अ की श्रायंसम्यता को हज़ारों वर्षों पीछे धकेलदी । प्रसिद्ध "Alexandrian library" का जलवाना, नलंद विश्वविद्यालय तथा मुद्धगया में नीमंजिले विशाल अपूर्व प्रन्थों से सुसज्जित पुस्तकालय को जिसमें महायान और हीनायान वीदों को पवित्र

यामिक पुरुष्ट रहने गाँ ही पति "मोहममः दिरसम के लाउदीन चित्रद्वी के स्वान्त्र को जलाया। हमी प्रदर्भ महमूद के हमनों के बर में स ने संकड़ी बरी नह हिन्दू प्राचीन कृषी प्रीत प्रदर्भ का मिलने के हारण करने अस्ताचार को सम्मुख्य करा कारना चाहिए। इतने हमा से कह भी को कुछ सीयों के पास विद्यमान है ह संसार में नहीं मित सहना।

श्राजकर गुमनका के विद्यालिया के सार्वण की समर्पित की गरें १ अपन

इएपेश गिरफ्तरहा

तिकन्दर के त्याने हैं। ये थे, इससाम से तिस्त्री दिशास्त्र । १९० ११३

गज़ेब के समये में श्री हिएम से मधुपुरी में शि "रक्ता खीर फारसी हैं साहीर १६२४.

तिसा है रिस्तयं श्रीत के महाएं रे कि मारवाड़ के महाएं रे कि महिर बनवाते हैं रे के विकास के स्वाप के स

वून से रंगा हुआहै। र तातारियों ने कुरानहे

या ।

हेच समके। अतः उद्यों हेच समके। अतः उद्यों ते पूर्ण पुस्तकालयों को जलवा दिये और संसा गीके घनेलदी । प्रसिद्ध ना, नलंद विश्वविद्यालय ना, नलंद विश्वविद्यालय पूर्व प्रत्यों से सुस्राज्ञत पूर्व प्रत्यों से सुस्राज्ञत धार्मिक पुस्तकें रक्खी हुई थीं वे सव "बब्तिर खिलजी" के सेनापति "मोहम्मद बिनसम" ने सन् १२१६ में जलवा दिये। अलाउद्दीन खिलजी ने अनह लवाड़ा पाटन के प्रसिद्ध पुस्तकालय
को जलाया। इसी प्रकार फीरोज़शाह तुगलक और श्रीरंगज़ेंब
के हिन्दुश्रों के संस्कृत पुस्तकों के हज़ारों खज़ाने जलवा दिये।
महमूद के हमलों के बाद से लगातार मुसलमानी बादशाहों
ने सैकड़ों वर्षों तक हिन्दू सम्यता को नष्ट करने के लिये
प्राचीन शन्यों श्रीर पुस्तकालयों के जलवाने का काम जारी
रक्खा। जो लोग प्राचीन शारतीय श्राय्यों को उनकी पुस्तकें
न मिलने के कारण जंगली कहते हैं उन्हें मुसलमानों के इस
श्रद्याचार को सन्मुख रख कर अनर्गल बातें बक्ता बन्द
करना चाहिये। इतने श्रद्याचारों के बाद भी ईश्वर की
कृषा से श्रव भी जो कुछ संस्कृत हिन्दी का साहित्य भारतीयों के पास विद्यमान है उसके मुकाबले का साहित्य सारे
संसार में नहीं मिल सकता।

आजिकता मुसलमान लोग भोते हिन्दुश्रों को श्रांखों में धूल भोंकने के लिये कहा करते हैं कि "मुसलमान बादशाहों ने जुल्म नहीं किया। इस्लाम संसार में शक्ति का संदेश लेकर श्राया है श्रीर मजुल्यमात्र की भलाई का चितन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। श्रतः श्रव्धि का बखेड़ा नहीं मचाना चाहिये।" प्रंतु ऐसी मिथ्या मातों के कहने वाले व्यक्तियों के श्रोके से बचे रहने के लिये हम उनको "श्रीप्रीतम्" अमृतसरी लिखित "इस्लाम कैसे फैला" नामक पुस्तक जो मेरे प्रिय भाई "देव्यकाशजी" मन्त्री भारतीय हिन्दू श्रव्धि सभा को समर्पित की गई है तथा "श्राय्यसाहित्य मुग्डल" अज़मेर

( ১৯ )

द्वारा प्रकाशित "खूनी इतिहास" व "विश्वासघात" नामक पुस्तकें पढ़ने का अनुरोध करेंगे। जिनमें निम्नलिखित इस्लामी इतिहास की पुरतको के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं विलक्ष तलवार, विश्वासघात, लालच के ज़ोर से फंलाया गया और श्रन्याय से दिन्दुश्री के धार्मिक प्रचार का विरोधी किया गया—

(१) तवारीखे वस्साफ़ ( भ्रन्दुक्का वस्साफ़ )

(२) तवारीचे गुजीदः

(३) तवारीखे अलाई (अमरी खुसरी)

- फीरोज़शाही ( ज्याउद्दीन बरनी )
- " (शम्मससराज अफ्फोफ्र) ( & ) 33
- (६) तोज़के तयमूरी (स्वरचित जीवनचरित्र)
- '(७) सफरनामा इन्न बतोत:
- ( = ) मतलग्रः उस्सम्रदीन ( भ्राब्युर्रदताक्र )
- (६) हबीबुस्सियर (खोन्दमीर)
- (१०) तोज़के बाबरी
- (११) सफोरे कश्मीर वावत १८६७
- (१२) तवारीचे शेरशाही ( अवासचान )
- (१३) तवारीखे दाऊदी ( अब्दुल्ल: )
- (१४) तवारीखे हिन्द (मिस्टर पलिफन्सटन)
- (१४) तवारीखे खालसः हिस्सः अञ्चल
- (१६) तवकाते नासरी
- (१७) तजकर्तुल उमरा
- (१=) तवारीचे फरिश्तः
- (१६) सवानेह उमरी थी गुरु गोविंदसिंहजी महाराज , ( ला० दौलतरामजी लिखित)

(२०) चन मा। (११) तत्रारोने रिन्द् ( (२२) सत्रानंद उन्हों " (२३) योर बरातो (१२३ (२४) तमार्थने सम्बद्ध (२४) शहराते कार्य उपरोक्त एनिशानिह हुन सिंद कर दिया गरा है हि . स्त्री, धन ब्रांद तर्गन र ग से अनेक बन्तानार कर का नै यवनों ने व्यक्तिस्त्रार और मुक् ः ल"मॅल्स्कामन्द्रतानः.. उनके वब्दे और जिसे हो, ्यशिचार करना और हत धार्मिक कर्चम्यवागाः म् श्रीर शका दरत को होती ततवार के ज़ोर है मुसहरू अवरव" में लुट हा कुरी व्यक्षिचार का बारेर होत तकलीम आदि का कि है। महात्मा गांधी जंस परित्र ह की श्रव्या कैसे तिस्र ति। क्षारत के इतिहास में इति है लो है और वाज़ी मुलरा

विभास है ही नहीं। वह करना

साम से कोई सहायवानहीं दिन्त

( 00)

a 'interioral

si l'anterioral

cresidente

1,41-

श वस्नाज )

दुसरी }

राहर्तन घरती )

शाह समनोक्र)

न इंप्तिक्ति)

(२०) चचः नामः

(२१) तवारीसे हिन्द ( मिस्टर सेथबिज )

(२२) सवानेह उमरी श्रीरंगज़ेंब ( जे. एन. सरकार )

(२३) घोर बैरागी ( आई परमानन्दजी )

(२४) तवारीखे मसऊदी

(२४) कुल्याते भार्य्यमुलाफ़िर (धर्मवीर लेखराम)

उपरोक्त पेतिहासिक श्रंथों के प्रमाण देकर यह भलीभांति रिसेद्ध कर दिया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं बरिक स्त्री, धन श्रीर ज़मीन के लालच दे देकर श्रयवा ज़ोर श्रीर जन से अनेक अत्याचार कर कर फैलाया गया। ब्रह्मचर्य के स्थान में यवनों ने व्यक्तिचार और मुनश्चः का प्रचार किया। "स्तत इन्फा-ल" में लूट का माल हलाल बताया। ज़हाद में क्राफिरों को लूटना, उनके बच्चे और ख्रियों को दास दासनियें बनाना और उनसे र्वे च्यित्रचार करता श्रीर उनको मुसलमान बनाना श्रति उत्तम धार्मिक फर्चन्य वताया।"ख्रः तीवाः" में ईमान नहीं लाने वाले श्रीर शंका करने वाले काफ़िरों को फत्ल करने का श्रीर त्ततवार के ज़ीर से मुसलमान वनाने का हुक्म दिया। 'सूरः श्रावरव" में लूट की धीरतें हलाल वताई और 'सूर:नशा" में ष्यभिचार का उपदेश श्रीर "सूर: इन्फाल" में लुट के माल की तकसीम श्रादि का जिक है। हमारी समस में नहीं श्राता कि महात्मा गांघी जैसे पवित्र श्रात्मा ने "कुरान" को श्रौर इस्लाम र्भ को अच्छा केसे लिख दियो । मिस्टर एलीफिन्स्टन ने अपने । 🛒 भारत के इतिहास में हजरत मुहम्मद साहव की खूच खबर ती है और गाज़ी सुस्तफा कमालपाशा का तो क़ुरान पर विश्वास है ही नहीं। वह कहता है कि राजकाज में मुँभे इस-साम से कोई सहायता नहीं मिल सकती। "तारील अम्बीया"

(उर्देशक) ) . . .

त्रकन्सरम्) यह

वसिंहजी महाराज

में लिखा है कि खुंरेजी से इस्लाम फैला। "तारीय फतुहल मिसर" में तिखा है कि जो इस्लाम कवूल कर लेते थे उनकी मार रिहा कर देते थे छारि जो इन्कार कर देते थे उनको मार डालते थे। "लेथिवज" ने अपने इतिहास में तलवार के ज़ोर से मुसलमान बनाये जाने का अली प्रकाह जिक्र किया है। "औं की इत हिए प्रेर का मुसलमान होजाओ परन्तु उनके अस्वीकार करने पर और क्षिण होजाओ परन्तु उनके अस्वीकार करने पर और का किया। "का हो जा का का स्वीका से उसकी आंखें निकलवा हालीं और जवान काट कर उसे मार डाला। देखों ( मिक्रता हालीं और जवान काट कर उसे मार डाला। देखों ( मिक्रता हालां का अरिहा का मिक्रता हालां का अरिहा के साथ मक्ष करना जायज़ बताया। अनतमान कामानी में का सुमतमान का को से फेलाया गया।

"महमूद गजनी" के हमलों में तथा "अलाउद्दोन खिजली"
के ज़माने में विशाल देवमन्दिर तुड़वाये गये और मूर्तियां नष्टभ्रष्ट क्रीगई। तुगलख़शाहा, किरोजशाहा, तैमूरलंग, औरक्रजेब सब ही मुसलमानी राज्यों में काफ़िरों को करल करने की, हिन्दु श्रों के धन को लूटने की और हज़ारों ख़ियों और बच्चों को कैद कर के उनको जयरन कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनाने का इतिहास स्वय मुसलमान और अंग्रेजों ने भी लिखा है। इतना पैतिहासिक प्रमाण दोते हुये भी छुछ हिन्दू इतिहास-लेखक मुसलमानों से "वाहवाहो" लूटने के लिये और छुछ स्वराज्यवादी, हिन्दू मुसल लिसपेक्य में अपना नाम पांच सवारों में लिखाने के लिये अट लिख दिया और कह दिया करते हैं कि मुसलमानों ने जो छुछ सक्तियों की और जो जो अत्याचार किये वह छुरान की श्रिवा के कारण नहीं बलिक राजनैतिक हिए से किये हैं, परन्तु

इतिहास बनाना है कि इन ही मुससमान रिन्हरी हा द नहीं इस करव ने थे। "जाए। की बल किया प्रतिकाश किया।" झारहू जेव के क्रा खिएदत दी,यहा दह दि हैं। कर मस्तिः बताई रहे । है है सहमत है हि 'तराई है कहर लिया जारताहि गुनाया है। सुमतमान द्वामानी में दर् ने को सुसतमान प्रनात के निः े हिंदन ने "दगता" नामक पुण्य का यह हुका या कि मन्ति नाम निशान भी नजुर स द्वारी था। श्रीर पुरानी हो मरस्तर ... स्रोते ख्रार चांदी हो बताहुर रात जाने हुये रहते थे, हाइन है ज़िंद की सीढ़ियों पर रन्य, ज लोग उन प्र पांच रस्य।

सिम्ब गुरुत्रों हा किराम फेलाने के लिये हिंगुको तर हेते थे और राजपुत हिंगाम है अ जाने में जनेश कर तिया करता है।

इस्वीकार करने पर ई वे उसकी श्रांखें निकत मार डाला। देखो (सिडा ध मक् करना जायज बतल कि वहांपर भी रसा

तया "मताउद्दोन विजलं ये गये और मूर्तियां नरम् तमुरसंग, श्रीरङ्गजेवसा करल करने की, हिन्दुकी यों और वचों को कैद्रका ामान बनानेका इतिहास ता है। इतना पेतिहासिक स-लेखक मुसलमानी से त्रराज्यवादी, हिन्दू मुस् नं लिखाने के लिये हुट है मुलल्मानी ने जो इब किये वह कुरान ही

हि से किये हैं, परन

नाम फैता। "वारीव ए इतिहास बताता है कि मज़हबी ताम्रस्सुव से पागल होकर स्तान ब्रव्ह कर लेते थे हो मुसलमान हिन्दुओं पर जुल्म करते थे भीर छोटे बालकों ार कर रेते थे अने भू की कत्ल करवाते थे। "तीजक वाबरी" में स्वय बादशाह बाबर रिविहासमें ततवार के में वे अपने हाय से लिखा है कि "ईश्वर की करता से मेंने काफिरों प्रकार जिस किया है। 'िको करल किया और उनके मन्दिरी को मुक्किदों में परिवर्तित प्रसंप्राज्ञी से कहा 👫 किया।" श्रीरङ्गजेव ने लाखीं मन्द्रित तुड्वी श्रीर सूर्तियां खिरडत कीं, यहां तक कि मथुरा में केशवर्व का मन्दिर तोड़ कर मस्जिद वनवाई गई। दीनी मोहम्मदी नेता सवइस बात पर सहमत हैं कि "ज़ड़ाई में फंतह किये हुये त्र की गुलाम बना लिया जाय ताकि गुलामों की हालत में हिने के कारण वह\* मुसलमान श्रासानी से बनाया जावे।"ज़्जिं का कर हिन्दुश्री को मुसलमान बनाने के लिये ही लगाया। या। "स्टुब्रर्ट" 'ज़ाहब ने "वंगला" नामक पुस्तक में लिख है कि 'श्रीरहज़ेव' का यह हुक्म था कि मन्दिरों का ऐसा दश करी कि उसका नाम निशान भी नज़र न श्रावे। वह नये मन्दिर नहीं बनाने देता ' था। श्रीर पुरानों की महस्मत नहीं करवा देता था। मान्दरीं की स्रोने श्रीर चांदी की वना हुई मुस्तियां, निम्ने हीरे श्रीर जवाह-रात लगे हुये रहते थे, दरवार के श्रांन में श्रीर ज्ञामा मस-ज़िद की सीढ़ियों पर रक्बी ज़ातीं । कि आते और जाते ल्लीग उन पुर पांव रक्खें।

> सिक्ब गुरुश्रों का इतिहास झलाता है कि इस्लाम, फैलाने के लिये हिन्दुओं पर कै २ भयंकर अत्याचार होते थे श्रीर राजपूत इतिहास से यह स्पष्ट विदित है कि लाखों रमणियां इस्लामियों से अपने स्तोत्व की रहा के लिये स्त्रग्नि में प्रवेश कर लिया करती थीं। "हवारीख़ फरिश्ता" में

( =0 )

लिखा है कि । यासुद्दीन के ज़मान में जैसलमेर में आठ हज़ार श्रीर "भटिडा मैचीवीस इज़ार स्त्रियां सतीत्यकी रज्ञा के लिये जिंदा चिताश्रों में जल गईं। मेवाड़ का जीहरमत तो प्रसिद ही है। "तेमूर" ने उनतीस हज़ार हिन्दुओं की एक मकान में चंद रख कर श्रम सगवादी श्रीर श्राग से भागते हुए १०००० को क़त्ल करवा देथे सिर्फ इसलिये कि काफिर के कत्ल से पुराय होगा। श्रमी "खुसरो" में लिखा है कि "कोई हिन्दू खूब-सुरत लड़का या गड़को न रक्खे यदि ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन होजाय तो मुसलगनों के हवाले कर दिया जाने। श्रीर पालाने का मुंह पश्चिम वो श्रोर न रक्खे।" "मोहम्मद कालम" ने ब्राह्मणों का ज़यरदती खतना कराने का हुक्म दिया श्रीर जब उन्होंने स्वीका न किया तो १७ वर्ष की ऊपर की उमर के ब्राह्मणों को कतः का हुक्म सुनाया और वाक़ी नावा-लिगों को लोंडे गुलम बनाकर बगदाद भेज दिया। वगदाद श्रीर गजनी में २२ दिरम ( पैसे ) में हिन्दू बालक व वालिकाएं गुलाम बाकर बेची गईं। इस्लाम श्रीर इस्लाम के बानी के खुँरेज श्रेर व्यक्षिचारी होने का प्रमाण "रंगीला रखुल" नामक पुस्तव से मिलेगा।

इस पुस्तक के विय में हाईकोर्ट लाहीर तक मुक़हमें वाजी होचुकी है श्रीष्सके प्रकाशक लाहीर के पं० राजपाल निर्दोष सिद्ध किये जकर मुक्त किये जाचुके हैं। भारत के श्रिधिकांश हिंदू जानते हैशीर इतिहास भी साम्नी है कि "श्रक के वर" को श्लोड़कर कोई विरत्ना हो मुसलमान वादशाह हुशा होगा, जिसने हिन्दुशों प श्रत्याचार न किया हो श्रीर किसी न किसी 8पाय से फुनला कर यहका कर या तलवार का भ्रय दिवा कर शिपुकों के मु वेतिकासिक कहानी के "कि हिन्दू, क्षान्य के दें तांच मुस्तकान करें"। आरतांच मुस्तकाने के जत्साद के सार पूर्ण का मुस्तकान कारते को दें में विद्याना चाहिते।

0

**≈**>

हे <del>है तर</del> के हैं हर ह रंसां कर सामी बा शैरावन हो वेती रिमुद्दे को एकताना []] 而音和·音乐作" कि कारिन के बती · 管理等 देसा पुत्र वा पुत्रे रा रिया जाते। क्रीरिया " भीरमाइ काम्" वशा हुनम दिया है । बांबों करा हो हैं। व्यासीर बाही हा। है त्राद केल दिया। बार 7)京修寶斯科 । स्ताम श्रीर हर्ल

दिखा कर दिन्दुओं को मुप्लमान न बनाया हो । उपरोक्त धेतिहासिक द्रष्टान्तों से सिद्ध है कि यह नितांत असत्य है "कि हिन्दू, इस्लाम के गुणों तथा एकता पर मुग्ध होकर आ-रतीय मुसलमान वने"। श्रतः रेन तलवार के अय से वने हुए भारतीय मुसलमानों की दशा पर दया कर हमें विगुणित उत्साह के साथ ग्रादि का कार्य करना चाहिये श्रीर उन सव मुखलमान भाइयों को पवित्र हिन्दू धम की प्रेममयी गोदी में विठाना चाहिये।



हे सार्वर तक मुन ह हाहीर के ए० राजा वे जाने हैं। मार्के ह सलमान घादशाह हु।

न किया हो झीर हि कर यातलवारकार्ग

होने का प्रमाए 'तारें

श्रो३म्

# ग्रुद्धि चन्द्रोदय त्तिथा ग्राष्ट्याय

### शुद्धि और राजरूत इतिहास

कहाते थे जो जहां के वाली.

थी जिनकी दानियां में शान श्राली ।

हा ! कैसी गार्दिश प्रसावतों में, वे श्रान वाले पड़े हुये हैं ॥

शमशीर गिरती थी वर्क वनकर,

हमेशा रण में उद् के सर पर ।

उन्हों के हथियार श्रीर गिसालों में, श्राज ताले पड़े हुये हैं ॥

जिन्हों की भयभीत गर्जना से,

था काँपता यह तमाम श्रालम ।

वह श्राज शेरे ववर भी गरदन, क्फ़स डाले पड़े हुये हैं ॥

जुटा दिया ताजो तख़्त श्रपना,

निफ़ाक से दिल लगा के हमने ।

हम श्रपनी गृफ़लतों से श्राज भी ज़ालिमों के पाले पड़े हुये हैं ॥

वेद में करा है— जयम कोर पुरहुत त्रीमें श्री पुरहुत "है पाम मद् 'दर को

ŀ,

करने वाते ही। कार हर करने वाते ही। कार हर हों। हम करनी करने हर करते हुए स्थान हों। हैं प्रेरणा हो।

सार्व राजामां की
सार्व राजामां की
सार्व राजामां की
सार्व राजामां का
संदिक्तभां काला सार्व पूर्व पीका विस्तार कर क्ष्म की मार कर ऐसे मार्व दें। भीर सार्यक्रमां का
मार्व पूर्व पूर्व सार्व है।

सारी मेर् सम्माने रहे. भार्यत्रीरों है समुद्र स्नान ही जाना या और आर से मेरित आर्थ मोदाग्री है ने प्र वेद में कहा है-

जयेम वारे पुरुद्दत कारियोऽभितिष्ठेम इड्यः ! नृभिर्वत्रं हायाम श्र्श्याम चावे-शिद्र प्रणोधियः ॥

'हे परमात्मन् ! हम वड़े से वड़े जीवन संग्रामीं में विजय करने वाले हों। श्रीर तमाम दुर्मितियों का सामना करने में समर्थ हों। हम अपनी मानव शिक्यों के तमाम दुत्र आवीं का नाश करते हुए उन्नत हों। हे एन्द्रात्मन् ! हमारी बुद्धि को सच्ची प्रेरणा हो।"

उपरोक्त वेदाहाश्चों को मानकर देवासुर संग्रम में वीर श्रार्य दुए-दलन श्रीर रिपु-दमन करते थे। श्रीर श्रार्य्यो का विजयी वेड़ा सात समुद्र पार कर सारे संसार को वैदिकधर्मी बनाता था। बल्कि २०० वर्ष पहिले तक वीर राजप्त, सिक्ख श्रीर मरहटे श्रार्ग्य हिन्दू वलिदान की जन्म-घूँटी पीकर सिंहनाद, कर रसभूमि में उतरते थे छीर म्लेच्छों हो मार कर ऐसे भगाते थे जिससे सारे भारत में उनकी ख्याति भीर आर्थ्यसभ्यता की विजयपताका फहराती थी। श्रीर र्तिर भूषण किव यह लिखता था:--

> मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, खाटी भई सम्पत्ति चकत्ता के घराने की ॥

ग्रार्थ्ववीरों के सन्मुख महमदी मत का मलिन मुख म्लान हो जाता था श्रीर श्ररव की खूनी तलवार बलिदान से में रित आर्य्य योद्धाओं के तेज को सहन न करती हुई उनके

द्याप

त इतिहास

हे बती हं शन शती। रे भान बात पहें हुते।

कंत्र वनका मुर्या । मान नाते पहे हुन्हैं।

गर्नेग स

। ग्रालम् । हम्स डाले पड़े हुवे हैं।

त भ्रपनाः के इमते।

तमों के पाले पड़े हुवे

( 28 )

कवचों से टकरा २ कर दूक दूक होकर नीचे गिरती थी। चपल चंचला के प्रकाश सम चमकीले वलों वाले आर्यों वीरों को जब यवन देखते थे तब ही वे अय से कायर होकर अपनी शक्ति को मूल कर ऐसे आगते थे जैसे सिंह के दर्शन कर मृगसुराड या इस्तीसमूह पलायन करता है। उन पर मानों विपत्ति की काली घटा छा जाती थी और फिर इस्लामी कवि लड़ने की निम्नलिखित शिचा देते थे। जिसको सत्य हरिश्चन्द्रजी अपनी कविता में इस प्रकार लिखते हैं—

विजली है गजब इनकी है तलवार खबरदार । दरवार में वह तेगे शरर वार न चमके । घरवार वाहर से भी हरवार खबरदार । इन दुश्मने ईमां को है धोखे में फँसाना । लड़ना न मुकाविल कभी जिनहार खबरदार ।

मुसलमानों की हिन्दू वीरों के संमुख यह हालत होती भी भीर भूषण कवि ठीक ही लिखते हैं।

> थर थर कांपत कुतुवशाह गोलकुएडा, इहिर हवस भूप भीर भरकति है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि, केते बादशाहन की खाती धरकति है।

यह बलियान की ही महिमा थी कि भारत के राजाश्री से लेकर भोपिक्यों में रहने वाले ग्ररीब से ग्ररीब तक अपनी

į,

मिलत न पना है है है? नोंहें शोधत रहते हैं?

लपिके हमाने करा

बाह्यों से सर इंग्रें ह

महत्र हर

होकर नीचे गिरतीयी

मकीले वस्नों वाते आपे

ते वे अय से कायर होक

गते थे जैसे सिंह के वर्ग कि

गयन करता है। उन ग

ति धी श्रीर फिर स्तानी

एवा देते थे। जिसको हन

प्रकार लिखते हैं—

4 WARES

ल्वार खबरदार।
न चमके।
खबरदार।
में फँसाना।
नेनहार खबरदार।
संमुख यह हालव होने

गोलकुएडा, रस्कृति हैं॥ ती धाक सुनि।

तेहैं।

धरकाति है ॥ कि भारत के राजा<sup>हों।</sup> ब से गरीब तक द्वर्ण वीराङ्गनाश्रों सहित केसरिया राना पहिन कर यवनीं से रश-

केसरिया वागो पहर, दर कंकण उर माल ।
रण दूल्हा वर लाइयो विजयी विजय सुवाल ॥
पित्नयां पितयो को काती थीं—

जास्रो जारुं पिया तुम रण में,
मेरी सोचकरों न मन में।
सूरन में तुम शूर व्हास्रो, योधा हो योधन में।

यूरेन न तुन शूर क्लाजा, पाया का पायन न । धर्म की रत्ता कर भुजवल से दीनन कष्ट हटाओ-जाओं जाओ पिया तुम रख में ॥ स्त्रिय कटारी से कहते थे—

यदिप इतो पानी, चढ़ियो श्राचरज तदिप महान । नित उठ प्यासी है। रहत विन रिपु रुधिर कृपान ॥ तसवार से स्विय कहते थे—

लहरत चर्मकत चावभर इह तरवार अन्ए। लपिक इंसिति चौंधत चालिन निगन दामिनी रूप।। ब्राह्मणीं से जय चित्रय लड़ाई का इहर्त पूछते थे तब दे कहते थे—

मिलत न पना में सुदिन लड़त न कायर मन्द । निहं शोधत रणबांक्करे नद्यत वार तिथि चंद ॥

(**≒**€)

पेरन्तु हा। श्रय यह सब वेरता के रुश्य स्त्रप्त हो गये। हिन्दू जाति कघस्तान य∗ गई परस्पर की फूट, ईर्पा, छेप, जाति पांति आदि ने हमारा सर्वानाश कर दिया। यगुलाभकों स्वार्थियों, पापंमप भावों को हुन्। में रखने वालों, न जाति की रसातल में पहुंचा दिया। विश्ववीं श्रीर बच्चे उड़ने लगे । श्रीर श्राज वह कायरता छा गई रे कि श्रपनी खी श्रीर बची को रचा तक नहीं हो सकती। मौजद के सामने याजा नहीं बजा सकते। कौन्सिलों में, डिस्ट्रिक् वोडों में, यूनिवर्सिटियों में, जहाँ मुसलमान अधिक हैं वहाँ तीम्रिधिक अधिकार मांग-ते ही है परन्तु जहां कम हैं चदां पर शे effective अर्थात् प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मांगते हैं। श्रीह्र करने वालों की क़त्ल की धमिकयां देते हैं क्योंकि आज्रोज्म परतत्र शस्त्र-विहीन हैं। हमने विलदान की कमी के की खा श्रपना राज-पाट. मान, धन सब कुछ खोदिया। हमं पूर्व द्वितास पदकर औ श्रीर हिन्दू जाति की वत्तमान श्रकथनीय दुद्शा देखकर रोना श्राता है श्रोर जब मेरे पास एक हिन्दू रोता हुआ श्राता है कि उसकी स्त्री एक म्लेच्छु लेगया या रसकी विधवा बहिन को दुए ने अए कर दिया तो में उससे प्छना हं कि तू जीता मेरे सामने कैसे आगया ? यह लोग इतने कायर हो गये हैं कि वे हिन्दू देतियों की रज्ञा करने के लिये अपनी जान जोखम में नहीं डाल सकते श्रीर वीर गोरले विद्यार्थी वड्गसिंह के समान स्त्री सनीत्व नए करने वाले को मृत्यु दड देकर श्रपना जीवन संकट में डालकर दृष्टों को उदाहरण नृहीं दे सकते । अहा ! सारी राजपूनी औन व शान विलीन हो गई।

भारत ! तेरे कहां हैं वह राजपूत पहिले । लेते थे बात पर जा तलवार द्वंत पहिले !! मात्राव र गाव ते । दे सीर सम्पेतीन दून गा रक्षा सम्पादी में ते । गावह सम्पादी के गाव पर रक्षा प्राची में ते गाव पर रक्षा प्राची भी पर कर्मन रक्षा मात्रा है दि करें के ने सिंग सम्बद्धी मात्रा है मिला सम्बद्धी मात्रा है

. 1.

केंग्याम्, सन्न-१ इत्यक्तीके १९४१ र क्यिक्तकें

> उन्हर है जा । बाह्य दारे कहें क्षित के स्टब्स्ट्र

सम्बद्धाः स्टब्स् सम्बद्धाः स्टब्स् सम्बद्धाः स्टब्स् सम्बद्धाः सम्बद्धाः

ए इतन हो गरे। हो पूर, रेपी, हेर, रिया। बगुनाभरो व पानों, ने जाति के न सके उड़ते सरी। द्यती हो। इति इते ह मामने बाहा नाँ हों में. चृनिवसिंदिते कि स्विकार मंद effective auf द इसने याती है इस प्रत्य गत द्वार् ऋपता सा हैश्रां किशान पहर नेय दुर्गा देसकर देव न् रोम रुपा जाता रै रमको चित्रम बीत । गुल्लाई कि व उंज इनके हायर हो हो है हिये गानी जार डोल ने दिगानी महनित्र नो स्युद्ध देश हार हाराउँ गों हे सकते। विसान हो गरी। नपून पहिले। मं पति ॥

aditions sentor

सायं काल के समय जा भेड़ वह रियों का मुंड निक्ता है और इसके पीछे धृल इड़तो है तय मेरे यन्मुख वह हाराखा प्रताप और वीर दुर्गदास का दश्य श्राकाता है जब हे
राजपूत पलटने लेकर शत्रुशों के दमन करने के लिये चढ़ा
करने जाते थे और इसी प्रकार धृल उड़ने से श्रासमान खिल
जाता था। और उस स्वर्गिय दश्य में सब सुध वुध विसराकर
जी चाहता है कि भेड़ों को ही राजपूत सम्भ, उसे पकड़ कर
पूछें कि श्राज चीर राजपूत से तू भेड़ कैसे यन गई? हा!
जिनकी शान सारे संसार में थी और जिनको लेशमात्र भी
श्रापमान ग्रदाशत न होता था उनकी यह हालतं!!!

वीर रेजपूत, अमर्गसंह राठौड़ के समन गंवार शब्द के कहने के पीक्षेत्र गर्दन उतार दिया करते थे जैसा कि किसी किने ने कहाँ:—

उन्द्रख ते गग्गा कहा। उन कर लई कटार। वा कदन पायो नहीं जमधर होगई पार।।

अर्टिंद की उस कटारी की प्रशंसा में किन ने यह क-नित्त/हा है:—

वंद्र मांहि भारी थी कि रेख में सुघारी थी। इथ से उत्तरी थी कि सांचेहू में ढारी थी। हाथ में इटक गई गुट्टि सी गटक गई, फेंफड़ा फटक गई श्रांकी बांकी तारी थी।

हिष्ण ) केंद्र व शाहजहां कहे यार, सभा मांहि वारवार, अमर की कमर में कहां की कटारी थी।।१॥ साहि को सलाम किर मारणो थो सलावतरवां, दिला गयो मरोर शूरवीर धीर आगरे।। मीर जमरावन की कचेड़ी धुजाय सारी, खेलत शिक्षर जैसे मृगन में वागरे।। कहे पानराय गर्जासह के अमरसिंह, राखी रजपूनी मजबूती नव नागरो। पाव सेर लोहे से हलाई सारी पातसाही, होती शमशेर तो जिनाय लेतो अरगरो।

इन राजदत वीरों का याज चाडुकारिता में श्री ऐरा-श्वाराम में ही जीवन बीतता है। श्वाज तो विषय वासना को लुप मद-मस्त हमारे राजा महाराजा क्षत्रिय धनुष्, वार तलवार, वन्धूक सब भूल गये हैं। कवियों ने ठीक कहा है.

पावस ही में धनुप अव, नदी तीर ही तीर रोदन ही में लाल हम, नौ रस ही में वीर ।। नैन वान ही वान अव, भौं ही वंक कमान ।) युद्ध केलि विपरीत ही मानत आज अभान है,

इन रंडीबाजी में मस्ते, पातरियों के पाद में सीभाने सरदारों को क्या यह वाक्य जगा सकते हैं।

महादियों के जान में अस शहीं हो १००

"यया राजा तथा राजा हे रिन्दू भी कारत कर गरे। व कवि ने सन्य कड़ा है —

> आग तो स्टेने हें की महा भांग है हाय ! वर्तान ि , है रंगते रहे कहा कर ! तिन्ते इस कर ! लि क्षत हैन्स हहा करें हैं हैंग उहा समें हैं नहें कैसे सहीं होंने स

मकड़ियों के जाल से सिलेहसाना मंढ गया।

बारवार, थी ॥१॥ जावतखां, आगरो । एस सारी, बागरो ।

अस शस्त्रों को सम्हालो जंग उन पर चढ़ गया ॥
"यथा राजा तथा प्रजा" के सिद्धान्तानुसार सर्वसाधा

"यथा राजा तथा प्रजा" के सिद्धान्तानुसार सर्वसाधारस हिन्दू भी कायर वन गये। इन हिन्दुश्रों की मुर्दा दिली देसकर कवि ने सत्य कहा है:—

आग तो कलेजे में लगी ही नहीं हिन्दुओं के,
कैसे महा आंख से कहेंगी चिनगारियां।
हाय। वर्तमान हिन्दुजाति की कायरता का यह चित्र है!!!
रंगते रहे रुधिर में केसन जे निरवार।
तिनके कुल अव हींजरा, काइत मांग सँवार।।
किन मुख देखत कांच में, छिन छाजत शृंगार।
वहा कटै हैं शीश यह वने ठने सरदार।।
ठहर सक्ने हैं नहीं, जो तनिक गहरे घाम में।
कैसे सहेंगे शीत वर्षा घोरतर संग्राम में।।

माना कि देश की इस वर्तमाने दशा में शस्त्र चलाने का अवसर नहीं है परन्तु तो भी जयतक दुए युवन के कन्जे से हम हिन्दू स्त्री को न निकलवां तें तयतक चैन नहीं लेना चाहिये और दुष्टों की सदा सजा देने के प्रयक्त में रहना चाहिये। विध-मियों के हमारे पास गुमनाम पत्र आधा करते हैं कि हम तुम्हें शीघ इस दुनियां से उडा बेंने, तुम होशियार होजाओ। हमें रन पत्रों को फाइ कर फैंक देना चाहिये और परमातमा से प्रार्थना करना चाहिये कि वह हमें धर्मनेदि पर बिल होने का

बागरो । रासिंह, गारो । साही, गारो । ता में श्री वेश-श्राराम वासना सोजुपमन जुप, बार तलवार, क कहा हैं-

रि ही तीर। ही में वीर॥ वंक कमान। गण प्रभान।

पाद में सीमने हे

音目

शुद्धि चलेरपः

अवसर प्रदान करें। हम खाट पर षीमारी में सङ्कर मरना कदापि पसंद नहीं करने बिल्क लीलामय केलीलाधाम भारत-भूमि में एक बीगेचित मृत्यु पसंद करते हैं। फ्योंकि हमारे पूर्वज भी बीरों की मृत्यु ही मरे थे।

### राजपूतों की वीग्ता

विश्मि राजस्थान कभी भी मुसलमानों के पूर्ण श्राधीन नहीं हुई। कभी २ मुसलमान हिन्दू ख़ियों को
भगा देते थे। इसके प्रनिकार रूप में राजप्तों ने औरह ज़ेव
के बड़े २ मुसलमान श्रफसरों की बीधियों तब को भगाई
श्रीर इसका प्रतिफल यह हुश्रा कि मुसलमानों ने फिर इधर
राजस्थान की हिन्दू ख़ियों का भगाना बन्द कर दिया। इसी
प्रकार हिन्दूमन्दिरों की गोमांस से मुमलमानों द्वारा श्विचतता।
को रोकने के लिये जोधपुर के "महाराजा श्रजीन सिंह' ने खास
दरगाह ख़्वाजा साहब श्रजमेर तक की प्रसिद्ध मस्जिद श्रम्थर
को काट कर लटकाया और मुझाश्रो से "श्रजीत वाद्शाह"
के नाम का फ़नवा पढ़ाया। मुमलमान मिदर तोड़ कर मिस्जद बनाते थें तो हिन्दू भी मस्जिद तोड़ कर मिन्दर बनाते थें।
सिक्ख वीरों ने मस्जिद तोड़कर उनके स्थान में मस्तगढ़ और
गुरुद्वारे बनवाये।

भरतपुर के महाराजा 'सूर्जमलजी' ने "बयाना"में जें 'फुनबुद्दीन" ने मन्दिर तोड़ कर मस्जिद यनाई थी उस मस्जिद कोपीछी तोड़ कर मंदिर बना दिया और उस मन्दिर की सेवा, पूजा आज तक राज्य की और से होती है। अजमेर में अर- र्यक्तस्थानकी।कीर्यंत्रीतिक्ताः स्थानस्थानकी

ारों में महरद कर एके मोलायमतार्थ हे हैं। स्टोंकि ह्यारे

ाना

माननी है पूर्व हैं।
मान दिन्दू नियों हो
राष्ट्रितों ने की पृष्ट्रितों हो
राष्ट्रितों ने की पृष्ट्रितों
प्रत्मानी ने किर हवा की
बन्द कर सिरा राष्ट्रितों
प्रत्मी नियद ने गत्न विद्या नियद नियदी प्रदान का नियद नियदा प्रदान का नियद नियदा प्रदान का नियद नियदा

जी के प्रवाग में जे र बनाई औरत मस्जि र उस मन्दिर में हैंद र है। सजोर में ना



4

1

हरों ने शाहरा की का कर उममें 'ने रहें के किया जो कर नक कि के शार प्रमिद्ध पुरान्तीं के रा० कर पर की गेर दूर के बेट कर किन्दू की नह के को प्रकार की उत्तर के को शहित मुक्ता की की सानान कर नहार की धा नक की मुक्त की प्रकार के नामिन्द्र के

> श्रीपकृति के क बदला तिया। पडार क के जाट. कड़मेर हैं तर्म आरत के बुद्दें, गर्म तया श्रामसरों की कि थे। श्री के मुस्तकर्म होते थे। बीर पहर के पर मुसलमान कहा। श्री पास है दिने पर अताप का जान के हुई क बर्होंने भारत हो स्टब्स्स किया। महाराजा हम्बें

> > m,

हरीं ने शाहजहां की बनाई संगमरमर को बारहदरी की लोह कर उससे 'मेराजीन" "श्रक्तबर के क्रिले" में शिवमदिर बना दिया जो श्रव तक विद्यमान है श्रीर उसकी पूजा होती हैं श्रीर प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान रा० व० पं० गौरीशद्भरजी हीराचदजी श्रोक्षा इसी मेगज़ीन में बंठ कर हिन्दू गौरव को बातों का श्रनुसंधान करते हैं। इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा श्रजीतिसहजी ने मुसलमानों की दाढ़ियां मु ड्वाई श्रीर "ढाई दिनेक भीपड़े" वाली मस्जिद्द जी पहिले "सरस्वती मन्दिर"था श्रीर जिसको तोड़कर गुलाम खान्दान के वादशाह 'शमग्रहोंन श्रवनमक्त' ने मस्जिद्द बनवाई थी उसकी गुम्मज मुललमानों से बदला लेने के क्लिये तोड़कर गुरकर में नरसिंहजी के मदिर में लगवायी।

श्रीरक्षिव के श्रत्याचारों हे तंग श्राकर हिन्दुश्रों ने खूब वदला लिया। पंजाब के सिक्न, द्रिचिए के मरहटे, सिनिमनी के जाट, श्रजमेर मेरवाड़े के ते, राजस्थान के राजपृत, मध्य-शारत के बुंदेले, शाही ह्जाने श्रीर मुसलिम स्वेदागे, तथा श्रफसरों की विना ट्रे कशी श्रागे नहीं बढ़ने देते थे। श्रनेक मुसलमानी दमचक चलने पर भी दमन नहीं होते थे। बीर बालक हर्ककत ने श्रपना सर कटवा लिया पर मुसलमान न बना। श्र गोबिद्सिंह के दोनों पुत्रों "फतंह श्रीर ज़ारावर" ने दीवार में जीवित खुना जाना स्वाकार किया श्रीर प्राय दे दिये पर श्लाम कचूल नहीं किया। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ट श्रुक्ला ३ संवत् १४६६ में हुआ था। सन्होंने भारत की स्वंत्रता के लिये यवनों से भयद्वर युद्ध किया। महाराणा प्रतप के नौकरों ने सर कटवा लिया परन्तु

1

光

" Tute

महाराणा की दी हुई पगड़ी को बांधे यवन के सामने सर नहीं कुकाया । महाराणा प्रताप ने वृथिवीराज के पत्र के उत्तर में बिबा था-

खुसी हूंत पीथल कमध पटको मूंद्रां पाण । पलटण है जेते पतो कमला सिर के वाण ॥

अर्थ-"हे चीर पृथ्वीराज ! आप प्रसन्न ही कर मूं छीं पर हाथ फेरिये। जब तक प्रतापसिंह है, तलवार यवनों के सिर पर ही जानिये।"

शहंशाहं अकवर ने अपने शासन काल में "जज़िया" श्रीर नोवध बन्द कर दिया था। देसके समय में योग्य हिन्दुश्रों को उच्च पद दिये गये थे। राजा वेडरमल, राजा बीरवल, राजा भगवानदास श्रीर महाराजा मिसिह उनकी शासन सभा के आदरणीय सम्य थे। दशहरा, हिली और दिवाली आदि त्यी-हार वादशाह की श्रोर से भी नाये जाते थे। रह्मायन्धन क अवसर पर अकवर बालणे द्वारा अपने हाथ में राखी बंघवाता था। उसने हिन्दू धर्म | सिद्धांतीं को वड़ी श्रदा से अध्ययन किया था। त्रह गंगाजी पीता प्रात:काल उठकर सूर्य भगवान के दर्शन कर "सूर्य स्रोच नाम" का जप करता था। वह तिलक श्रीर जनेऊ भी धरण करता था। हिन्दू साधु संतों के संसर्ग से उसे बड़ा स्रे मिलता था। उसकी हिन्दू धर्म पर पूर्ण श्रद्धा थी। वह हिनी ही आषा, आव व मेष में तल्लीन रहता था श्रीर श्रपनी ना गांउ हिन्दू सीर वर्ष से ही मनाता था और हिजरी संवर्काम में नहीं लाता था। श्रकथर हिन्दू धर्म की दीचा लेना चहुता था परन्तु हिन्दू. श्रिव परं

智能

घन के सामने सर गाँ राज के पत्र के बस्तरं

मूंडां पाण । गर के वाए ॥ श्रमप्र हो कर मूं हों प सत्तवार यवनों के कि

रकाल में "ङ्जिया" श्रीर न्मद में देन्य हिन्दुओं हो ल, राजा घीरवल, राज ट उनकी शासन सना ह । स्तर टिवाली श्रादि ली ये जाते थे। रज्ञायनत द्वारा श्रापने हाथ में राही सिदांतीं की बड़ी घडा » पीता प्रात:कात उठका तम्त्र नाम" का जप करता भग करता था। दिन् सु मितवा धा। इसकी ( हिने ही भाषा, भाव ब प्रपनी नम गांठ हिन्दू सीर री संगरकाम में नहीं लाता । लेग चाता था परन्तु हिन्दू

शुद्धि चन्द्रोदयं००० SURVINAMINATION OF THE SEE SEE AMIC MANAGEMENT OF THE SEE SEE हिन्दू भेप मे शुद्ध हुवा सम्राट् अर्कव

Š,

समाव ने इस माल की वार्ति को माल हार्य कर भरतपुर नालाय है का ने हिन्दुकों को रक्त के श्रीद करनी की रूप है है रितिहास से हिन्द होला है

١,

भूत है। "
श्रीरिष्टिक्ता है नुस्त "
स्वा सोहर कर र है ।
स्वा सोहर कर र है ।
स्वा सोहर कर र हुन के
से मां ता सीह उपको है ।
से सो ता सीह प्रकार है ।
से सो ता सीह मुख्य में
दिस में स्वा सीह मुख्य में
साता स्वान है ।
से हुने संगमान है ।
से हुने संगमान है ।
से हुने संगमान है ।
से हिने के स्वान है ।
से दिने के स्वान है ।
से दिने के स्वान है ।
से तिनय के दिनों ने स्वा है।

व-देशो मात्या राज हाः में बूपा है। समाज ने उस समय शुद्धि व्यवस्था को उपयोग न कर हिंदू जाति को महान हानि पहुंचाई परन्तु श्र्कबर के मरने के बाद अरतपुर महाराज के पूथेज "यून" के श्री राजारामजी जाट ने हिन्दुश्रों की इस गलती को श्रनुभव कर "श्रकबर" की गुद्धि करले श्रीर उसे हिन्दू बना लिया पह निम्नलिखित श्रतिहास से सिद्ध होता हैं।

"यून" के "श्री राजारामजी" जाट ने श्रागरे पर कब्ज़ा किया, श्रीर सिकंदरा में मुगल सम्राट् श्रकवर के मकवरेकी लुटा। वहां क्रव जीदकर अकवर की अस्थियों को निकाल कर जलाया और राख को जमना में यहा दिया।" यह उन्होंने इसी शस्ते किया क्योंकि शक्यर हदय से हिन्दू था, उम्र अर हिन्दू धर्म का प्रेमी रहा और उसकी अन्त्येष्टि किया वयोंकि स्वलमानी इंग से की गई थी, अतः गुद्धि के प्रवल समर्थक जटवीरों ने उसे मरने पर भी हिन्दू बना कर ही छोड़ा श्रीर उसके श्रन्तये-प्रिक्रिया हिन्दूरीत्यनुसार करदी। जाटवीरीं ने भरतपुः के म-हाराजा सूरजमलजी तथाजवाहरमलजी के सेनापतित्व रें दिल्ली ल्टो और मुसलमानी श्रक्लड़पन को ख्व नीचा दियाया। नाना प्रकार की जवाहरात तथा भरतपुर राज्य के 'ही।" में रखे हुये संगमरमर का काला श्रीर सफेद तक्त श्रीर भरनपुर के किले के अष्टधाती फाटक अब तक मुसलमानों पर जाटों को विजय के देदीप्यमान चिह्न विद्यमान है। उस समय के अर-तपुर के कवियों ने वड़ी ही श्रोजस्वी कवितायें लिखी हैं:-

१-देखी भरतपुर राज्य का इतिहास जो मनोरमा पत्रिका के सम्मेखनांक में छुपा है !

देश देश ताज लच्छमी, दिल्ली कियो निवास । अति अधर्म तालि लूट मिस, चली करन दृज वास ॥ दिल्ली दल दलई दिन द्लह सुजानसाहि । व्याहिने की त्यारी करि ताहीं छिन धाये हैं। त्रोरन से तोरे/तन तादिन तरवारिन सों । वारौठी ही ठीक वंद्कन सो नाये हैं ॥ सेंद्रिसरो पालिकें मिल्यों है अगाऊ आई। घायि की माला से दुशाला फहराये हैं ॥ भारत के भगन मांहि भामरि फिरि फौजन की । मंड सा पूरि धूरि धूंवा घर छाये हैं ॥ विजै बाह करिके नृपति, नाम निशान वजाई। चौ गये सुर लोक कूं, नंपति सहित सुमाई ।। देखां सम्मेलनाङ्क मनौरमा पृ० ३= मे/ाड़ और मारवाड़ के रखवांके राजपूत भी बड़े निर्जय हीते थे इन का प्रकाश किव के शब्दों में यही मन्त्र था-"धर्मवृश्गिं की है वस यह निशानी। इमेशा रखते हैं तथ्यार गरदन ॥ न ग्रुतालिक खौफ वे करते किसी का। कटाते हैं सरे वाज़ार गरदन ॥ हर पर कुछ असर होता नहीं है।

ब़ला से काटले अधियार गरदन"।।

त्रव बाराहर हैं। देशंत के समाचा भुन श्रीर बनकी एरिंग की में हा करता. सिंहती को तो पी ने नमबेबिया हा साम कासंबंदिता द्या राज्य श्रीर सद मुद्धे हर । संबत्। अवा म ब्रजिय हे प्रस्त मृतं है । सिपारं हे ब्रांट वर् द्तरं श्रोर हांतामंद चीर थे। पान्तु निहा राजधाना दिल्लो है हैं। विज्ञती शंतरह भाग गाँ और रहाते बीर दुगद्वास ने सन्दर सेल कर बचा निया विक्रमो की दिन्त वसीवीर ने र्डर्रं राज लिये प्रवत्त समान हिन हुआ मारवाद का रानः के कारतकार वह दर्द

> हंगक २ होत करें. आसे घर दुरती की

दियां निवत । के बर्त कर क्रवाह ामनादि । िति घर ।। नंग मो। नारं दें।। क्त करते । ह परमा है।। हर फंदन हो। र सर्वे हैं। कान कर्ता। न्त्र बारेन सुमार्।। देवत्राज्ञ सर्वारमा रू० रे ः गहान भी यहे तिन र स वर्ता मन्त्र या-विभानी ! थे मध्यार गाइन ॥ क्तिं वा। तं वाज्ञा गादन ॥ 南到

भविया गाइन"॥

जय बादशाह औरकृज़ेंव ने महाराज जसवन्तसिंह के देहांत के समाचार सुनकर मारवाड़ को खालसा कर लिया श्रीर उनकी रानियों की मय राजकुमार श्रजीतसिंहजी के दिल्ली में केंद्र करना चाहा, उस समय वीर दुर्गदास ने महाराज अजीत-- सिंहजी को तो "गोरां धाय" सहित "मुकुन्ददास खीची" को कालवेलिया का स्वांग अरा कर मारवाड़ की तरफ़ भेज दिया छीर स्वयं मुट्ठी भर राजस्थानियों की लेकर आवण बदी २ संवत् १७३६ को वादशाही सेना का मुक्तावला किया। श्रीर-इज़ेंव के पास सारे भारतवर्ष का राज्यवल था और हज़ारों सिपाही थे श्रीर वह स्वयं श्रपनी राजधानी दिल्ली में था। दूसरी श्रोर दुर्गदास के साय सिर्फ २०० के क़रीव मारवाड़ी बीर थे। परन्तु बिना मोचें बांधे ही जब ये मारवाड़ी बीर राजधानी दिल्ली में ही मुसलमानो की अगिखत सेना पर विजली की तरह फड़क कर दूट पड़े तो बादशाही फीज भाग गई श्रीर हज़ारों मुसलमान मारे गये श्रीर इस प्रकार वीर दुर्गदास ने राजकुमार "श्रजीतिसंह" की श्रपनी जान पर खेल कर बचा लिया। वीर दुर्गदास का जन्म संवस् १६६४ विक्रमी की द्वितीय श्रावण सुदी १४ सोमवार को हुआ था। उसी वीर ने ३० वर्ष पर्यन्त मुसलमानो से हिन्दू-धर्म की रचा के लिये प्रवल संग्राम किया और श्रीरहज़ेव के हलक में निगला हुआ मारवाड़ का राज्य पुन: छीना और आज तक भारवाड़ के काश्तकार तक यह दोहा वोलते हैं।

> हंमक २ ढोल वाजे देदे होर नगारां की । आसे घर दुरगो नहिं होतो सुन्नत होती सारां की ॥

> > Ø

श्रवीत्ं यदि श्रासकरण के घर में दुर्गदास नहीं होता श्रीर हिन्दू-श्रमें की रक्षा नहीं करता तो सब मुसलमान बना लिये जाते । श्रतः प्रत्येक हिन्दू श्रीर विशेषकर राजस्थानी का कर्त्त व्य है कि वह इस श्राह्मतीय श्रादर्श वीर दुर्गदास की जयन्ती श्रावण सुदी १४ की प्रत्येक वर्ष श्रवश्य मनावें । महाराजा श्रजीतसिंह के पुत्र महाराजा वस्तसिंहजी ने भी श्रपने पिता के समान मुसलमानी काल में हुये श्रत्याचारों का बदला खूब लिया । उन्होंने मस्जिदें गिरवाई श्रीर जो मन्दिर तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई थीं उन्हें तोड़ कर फिर मन्दिर बनवाये । कर्नल टाड साहच ने लिखा है कि उन्होंने श्रपने राज्य भर में सुसलमानों को नमाज़ को वांग (श्रजां) देने की सस्त मनाई करदी श्रीर इसके लिये मृत्युदड रक्खा।

भारत के ब्रन्तिम हिन्दू सम्राट् वीरश्रेष्ठ पृथिवं। राज चौहान श्रुजमेरिनवासी ने भी वड़ी ही वीरता के साथ यवनों से युंद्र किया श्रीर मुसलमानी फौजों को कई वार भारत से मार भगाया श्रीर उनके सुलतान शहावुद्दीन गोरी को चूड़ियां पिता कर माफ करिदया। एक नहीं लाखों मिसालें राजस्थानी वीरों की वीरता की मिलती हैं श्रीर श्रव भी राजस्थान के श्राम २ के प्राचीन खंडहर, मुसलमानों पर मारवाड़ी राजस्थानियों को विजय के चिह्नक्ष विद्यमान हैं श्रीर हिन्दू-गौरव के गीत गारहे हैं।

प्राप्ताइ के इतिहास में लिखा है कि राजपूत वहें वहादूर होते थे। वे मुस्लिम वादशाहों से नहीं इरते थे। जोधपुर के महाराजा "गजसिंहजी" ने वादशाह शाहजहां के मुहके आगे एक नामी मोलवी की लम्बी चौड़ी । डाढ़ी पर शिद्धं चन्द्रोद्यः ७०

्रशुद्धि चन्द्रो**द्य**्र©ः इतिहाली देवे क्षा के हुन्द दवती है हैं ने चौचा वाल हैं चरिएकाल है और विर्दे क्रमाई हि गंगर हैं न पारती से ती हो। न पारती से ती हो। जिल्ला में से तियों की हो। जुने की सार्य की हो।

त्याप नहीं होत कद मुख्यान स्त रंगेपहर राजन्याने ज्यां के होते. एक करने

A ST. ST.

के एवं क्लावतीय तार्व प्रतिकारिक 前町都岸 राईति क्लीते हते लेका (कांगी न सितं न्युरक रहा दे सितं क्युरक रहा दे

मान रेलेको करि र्रेगात निम्ते गर्त क्ति हर भी वा हरा कानरे पर मारवारि

भरे दरवार में धूंक दिय बनके ७३ "बान" द्वार के सके ।यही नहीं उन्होंने के की खो "श्वनारां" की उ ्राव "रायपालक्षी" मारवा को छोनतीं और उनकी के साथ करहीं ।

"तेड़" मारवाड़ के रा की लड़कियों को फ़तह " यन। लेते थे श्वीर फिर व थीं। संवत्।१४८ वि० मल्लुखां नेषीपाड़ (आर न से १४० राजपुत कन्याश्री इस पर मारवाड़ के राजा चढाई की श्वीर उन हिन्दू मुसलमान श्रमीरजादियों ने सेनापति घुड़लेखां, हिन्दू केना पति घुड़लेखां, हिन्दू केना पति घुड़लेखां, हिन्दू केना पति घुड़लेखां, हिन्दू केना पति से प्रार्थना की कि असक पति से प्रार्थना की कि असक गीरियों" के दिनों, में वी रा लड़कियां मटको जनसकर भरे दरवार में थूंक दिया था, और शाहजहां वादशाह तथा उनके ७३ "खान" और ७२ "उमराव" उनको कुछ न कह सके।यही नहीं उन्होंने शाहजहां के प्रसिद्ध बज़ीर "श्रसदखां" की स्त्री "श्रनारां" को उससे छोनकर श्रपनी वीवी बनाली। राव "रायपालजी" मारवाड़ के राजा ने ६०० मुसलमानियो को छोनलीं और उनकी शादियां श्रपने सर्दारों श्रीर नौकरों के साथ करदीं।

"बेड़" मारवाड़ के राजपूत, सिंघ के मुस्ततमान श्रमीरी की लड़कियों को फ़तह कर ले आते थे और अपनी वीबी यना लेते थे श्रीर फिर उन्हें बहुतसी लड़ाइयां लड़नी पड़ती थीं। संवत् ११४८ वि० की चैत्र सुदी ३ की बादशाही हाकम मल्लूखां ने पीपाड़ (मारवाड़ ) के त्राम "कोसाने" के तलाव पर से १४० राजपूत कन्याओं को ज़वरदस्ती पकड़ कर ले गया। इस पर मार्रवाङ् के राजा "राव सातलजी" ने मुसलमानी पर चढ़ाई की श्रीर उन हिन्दू कन्याश्री को छुड़ाकर व्याज में कई मुसलमान अमीरज़ादियों को तथा उनके साथ मुसलमान सेनापति घुड़लाखां की रूपवती कन्या की भी ले आयें। इस युद्ध में मुसलमानों को भागना पड़ा श्रीर उनका सेना-पति घुड़लेखां, हिन्दू सेनापति "खींची सारंगजी" के तीरों से छिद कर मारा गया। घुड़लेखां की लड़की ने अपने हिन्दू पति से प्रार्थना की कि उसके बाप की कोई यादगार बनवादी जाय। वह मंजूर हुई श्रीर तव से राजपूताने भर में "गण-गोरियों" के दिनों में जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, "घुढ़त्यो घुमेलों" का खेल जारी हुआ। अौर अवतक लड़िक्यां मटकी वनवाकर और उसमें होद कर के जीतर

1

दीएक रखके इसे घर २ ले जाती हैं और सेलती तथा गाती हैं। यह मारवादियों का मुसलमानी पर विजय का घोतक है।

मारवाड़ के राय मह्नीनाथजी राठौड़ जिनका देहान्त संवत् १४४६ विक्रमी में हुआ था उनके स्थेण्ठ पुत्र कुंवर जग-मालजी वहें ही उच कोटि के जात पांत तोड़क हिन्दू राज-कुमार थे। इन्होंने मांडू (मालवा) के मुसलमान बादशाह की युद्ध में हराया और इसकी "मींदीली" नामक रूपवती लड़की की ले आये और उससे सारवाड़ में लाकर अपना विवाह कर लिया। "गींदोली" से जो सन्तान उत्पन्न हुई वह असली राजपूत हो मानी गई और मारवाड़ के बाढ़मेरा राठीड़ जागीरवार इसी ग्रुख हुई "गींदोली" की संतित ही हैं जो ग्रारवाड़ के मालानी प्रांत की मालिक बनी। श्रव तक मारवाद के 'वादमेर" "वेसाला" "बोहटत" "सेतराऊ" "सियानी" श्रीर "मु'गेरिया" ठिकाने (Estates) इसी "गींदीली" की संतति के अधिकार में हैं। श्रीर यह सर्वश्री ख राठौड़ राजपूत माने जाते हैं। (देखों मुशी देवीपसादजी इति-हास्वेत्ता जोधपुर कृत "परिहारवंश-प्रकाश" पेज ६६) मारवाह में श्रव तक इस युद्ध की, जिसमें कि कु वर जगमालजी मुसल-मान नवावजादी "गींदोली" की जीतकर लाये थे, बढ़ी बर्चा मान नवायपाप के मार से घवराकर कार है। "कुं वर जगमालजी" की मार से घवराकर कार कवित्र निवास महलों में भाग गया था। इस समय का यह कवित्र

> "पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाडी हाल । वीवी पूछे खान ने, जग केता जगमाल ॥"

1

त्रयांत् उत्तर दुवन हे जगह २ उनहां दने स्टबा बादशाह से पृत्रतं है कि गुनेत (देवी इंस क्यांना मारवाद् राज्य हा व वर होता बदयपुर मेना हे नार है. वे मुक्तानि हो हा हुन पितते हैं। और रहा हिन्द थे। जीवा स्टिप्सिट दे "हनायत्वां' हे ताहे ही हो हो घरमंबाइता। पास्त्र प्रका इ दाजा 'बहादा प्रदेश' उत्तर है। ती ने ब्हुतको मुख्यानीयो हो कृत प्रमुखों ने कुएन कड़ाने हों। विवाहकर में बाहे हरें ... नी पुनियां हो ही पान्तु हर्नेन हाने इ मीर वे बॉद्वां भी मुख्या में हत्त्व है हिन्दू भावार निवार है हा गरे। माण रहते मुस्तमानित न्सं करें। हर्न शुक्तमानी चीतियो हो। देनहरे किंद्र कार्मा कर दिए का हिए हैं? वर्ष में दिला साहा हरे के का कर कर के कि

स्तांत कावस्य कुत मूल हैं हैं। (आग्रह रिवहास क्राप्टिंग स्ट क्रिक्टर)

स्रीर नेसती तथा गर्न पर विजय का जीतक है। गहीर विनना रेल नहें ह्यांत पुत्र हु बारा पांत तोइक हिन्द् ) के मुसलमान कारी भीदीहा" नामक हारते प्रारवाड़ में साहन बर ने जी सन्तान उत्तार्ग क्रीर मारवार के वांत्र गीरोती" को संकी है ो मासिक धनी। हर हर " "बोस्टन" "हेताई" देकाने (Estates) हिं में हैं। श्रीर यह संग्रंग मुं शी रेवीपसार्वी हि प्रकाश चेत्र १६) मार्वा क्क चर जगमान में मुन

अर्थात् जगह २ दुरमनों के भाले गिरवा दिये और जगह २ उनकी ढालें पटकवादीं । इससे धवराकर बेग्रम बादशाह से पूछती है कि दुनियां में कितने जगमाल हैं (देखों कुंवर जगदीशसिंहजी गहलोत M. R. A. S. कृत मारवाड़ राज्य का सचित्र इतिहास द्वितीय आवृत्ति पृ० १०४) उदयपुर मेवाड़ के महाराणा "कुम्भा" नागीर श्रीर मालवे से मुसलमानियों की पकड़ लाये थें। इसके श्लोक मिलते हैं। श्रीर उनके विवाह हिन्दुश्रों के साथ करा दिये थे। जीधा हरनाथसिंहजी ने वादशाह के निकट के रिश्तेदार "इनायतलां" के लड़के की स्त्री को छीन लिया था और उसे घर में डालेली। ''रायसेन'' मालवे में एक परगना है, वहां का राजा ''सलहदी पूर्विया" प्रसिद्ध है। उसने श्रीर उसके सर्दा-रों ने बहुतसी मुसलमानियों की अपने घर में डाल लिया था। कुंछ राजपूर्तों ने मुगल सम्राटों को भय श्रीर परतन्त्रतावश विवाहरूप में चाहे बांदियां श्रीर गोलियां ही दीं या चाहे श्रप नी पुत्रियां ही दीं परन्तु उन्होंने बदले में श्रमीरज़ादियां भी लीं भीर ये वांदियां भी मुसलमानी हरम में जीधाबाई के समान हिन्दू आचार विचार से ही रहीं। यह बात सिद्ध है कि वे प्राण रहते मुसलमानियां नहीं बनीं। इसी प्रकार जी हिन्दू मुसलमानी बीवियां लाये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता रही । जो हिन्दू बनगई उन्हें हिन्दू बना लिया और जिन्होंने मुसलमान धर्म में रहना चाहा उन्हें मुसलमान धर्म में रहने दिया। हिन्दुओं ने कभी भी जबरन किसी को हिन्दू नहीं बनाया।

पग पाड़ी ढाल । जगमाल ॥"

वकर ताये थे, वहीं वर्ष

से घवराकर महिन

समय का यह इति

स्वर्गीय कायस्य-कुल-भूषण मुन्शी देवीप्रसादजी मुन्सिफ ( अध्यक्ष इतिहास कार्यालय राज मारवाड़) कृत "परिहार-

( 800 )

वंशप्रकाश" सफा ६६ सन् १६११ ई० में जो खद्गविलास प्रस वांकीपुर में छुपा है उसमें लिखा है:-

म् जपूत जाति में व्याही हुई श्रीरत से जी संतान हो वह असलो समस्रो जाती है और घर में डाली हुई श्रीरत की श्रीलाद की "खवासवाल" कहते हैं। मगर जो किसी औरत को लड़ाई में पकड़ लावें या जो कोई राजपूतानी खुशी से श्रपने खाविन्द की छोड़ के घर में आ जावे तो उसकी श्रीर व्याहता लुगाई की श्रीलाद में फुछ फ़र्क नहीं समभा जावेगा। जैसे एक देवड़ा सरदार को ठकुरानी जो ''भटियानी'' थी, खाविन्द के छोड़ देने से ईंदा ( परिहार ) राना "उगमसी" के पास आ रही थी। उससे जी श्रीलाद हुई वह दूसरी रानियों की श्रीलाद के वरावर समभी गई। 'गीं-पालसर" श्रीर "वेलवे" के ईदा उसी भटियानी के श्रीर "वाले-सर" के ईंदा दूसरी रानियों के पेट से हैं। पर उन में कोई फ़र्क किसी वात का नहीं है। शामिल हुका पानी पीते हैं श्रीर सगाई च्याह भी दीनों का एक दी जगह दोता है। ऐसी ही एक मिसाल वीकानेरकी तवारीख से भी मिलती है कि राव "वीकाजी" राठौड़ जब खएडेले के चौहानों से लड़ने की गये थे तो चहां के राजा की विधवा बहिन उनके पास आ गई थी। जिसे उन्होंने रानी,कर के रक्खी। और उससे जो श्रीलाद हुई वह-ज्याहता रानियों की श्रीलाद के बरावर समभी गई। बी-कानेर के कई वहे र ठाकुर उसी खरहेली के बेटों की स्रीलाद में से हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तेजस्यी सेनापित वस्तुपालजी व तेजपीलजी विधवाविवाह से उत्पन्न हुई संतति थे। श्रीर इन्होंने जाति के वैश्य होने पर भी राजपूतों में अन्तर्जातीय

निगद्द हर ग इन् बनावे हर हे हा । पुर्व 'मंद्रोत ११ प्रसिद्द मान्य हर ें (चौहान) स्वत्यशह प्तकारिसाम दः रानी से र मार्थ है वनसन्द्रानं सं द्रः श्राप्ताः विस्ता । पार्व दे। दह बार राज्य का दर्भ सुकला प्र (の) 発表的 で まま 多精神和新華 राष्ट्रा हमार देवार हमोर हो भेरोत तेते. स्ती मत्तार महो बातिमा चीर्न भाग साम कतां किया है स्वता इ म्हेन्स्र असे र हुने प्तां पाउं है है है है, है, वता । जीत्यु हे क्यून करेंबी) हा मेंच्ये में के

Milian Br. 188, III Compt.

भीतांती के बादिन हो है।

१ ई० में जो सहवितास वंह होन

हुई श्लीरत हे जी हंड हो जाती है और मारे हो 'नगसवाल' कहतेहैं। र्त में पकड़ लावें या वेशी चिन्द की चोड़ के आ बेड़ तुगार को श्रीलाद में कुछ हो हेवदा सरदार को खणां के होए देने से देश (परिता) हों भी। उससे जो बीता। कं परावर सममी गरी है ा उम्मा अधियानी के श्रीर<sup>ण हो</sup>. र वं है। पर उन में बोर्ड न हुका पानी पीते हें श्लीरकर्त होता है। ऐसी ही पर विश्वी मत्तर्वो है कि राव "बीर्गनी हानों से लड़ने को गये हैं। हिन इतके पास आगरे ही र्ता। और उत्तरे जो श्रीता। व के बराबर समझी गरे। हैं नी सरहेली के बेटी की बांब ाज हत्री सेनापति वस्तु<sup>पात्वी</sup> उत्पन्न हुई संतित वे। र्भा राजपूतों में भूगतांती

विवाह किया था। आवू के बड़े खुन्दर मित्तर इन्हीं के चनवाये हुए हैं इन्होंने "जलिर्" के राकुर आशाजी की पुत्री "सोढादेवी" के साथ विवाहि किया था। उदयपुर के प्रसिद्ध महाराणा हमीरसिंहजी भे जोलोर के सोन्गरा (चौहान) राव मालदेव को विधवा पुत्री (एक अांटी राज-पूत की विधवा स्त्री) से विवाह किया था। इस सोनगरी रानी से राणाजी के पुत्र (राणा खेतसी) का जन्म हुआ था तत्पश्चात् इसी रानी के प्रयत्न से वे सन् १३३४ ई० के श्रासपास-चितोङ् पर फिर श्रपना श्रधिकार प्राप्त कर पाये थे। यह घटना उस समय की है जब चितोड़ की दिल्ली का बादशाह सुलतान अलाउदीनिखलजी ( १२६४-१३१६ ई०) में कभी 'को छोन चुका' था। मालदेव 'सोनगरा विल्ली की ओर से चितोडगढ़ का शासक था और हम्मीर केलवाड़े में निवास करता थां । हमीर की संतत् चिन्तींड़ की राजगदी पर वराबर वैठती रही। मारवाड़ के राठोर ''राव टीडाजी'' युद्ध में से जालोर के वालेसां, चौहान "राजा सांवतसी" को हराकर उसकी अत्यन्त कंपवती "रानी सवली" सीसीदणी की ले आये। इस रानी से रावजी के "कान इंदेव" हुआ जो दूसरी रानियों के पुत्री के होते हुवे भी रावजी के पीछे सं० १५१६ वि० में राज्य का मालिक वना । जीर्घपुर के महाराजा उसी विधवाविवाह (नाता-करेवा) की सन्तति राव "कान्द्रइदेव" सहीह के व्यात हैं"।

१-देखो बीकानेरनरेशः सर गंगु सर्वजी बहादुर की राज्य जुनिले हि। महोत्सव सं १६६६ नि के अवसर पर राज्य की स्सहामता से जुनि । कि

1 1 mg

यह इतिहास से सिद्ध होता हैं कि ७ वीं शताप्दी में जब "मीरकासिम" का सिंघ पर मुसलमानी हमला हुआ तबतक हिन्दू लोग भारत से मका तक यात्रा करते थे और मक्केश्वर महादेव की पूजा कर वहां से मुसलमानियों की न्याह कर भारत में ले आते थे। जब मका का हिन्दू तीर्थ मुसलमानों हारा कर्त्र नष्ट कर दिया गया तब से हिन्दुओं का मका में जाना आना बन्द हुआ और तभी से मका में मुसलमानियों के साथ विवाह शादियां बन्द हुई।

एक नहीं हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह
स्पष्ट साथित होता है कि राजपूत राजा अपसर मुसलमानियों
को घर में डाल लेते थे श्रीर सरदारों में वांट देते थे परन्तु
इससे ने कभी भी जातियहिन्कृत नहीं होते थे। बिक उनकी
संतान असली हिन्दू मानी जाती थी। प्राचीन समय से शुद्धि
की प्रथा जारी है श्रीर राजपूत इतिहास में १२ वीं शतान्दी
में इसका रूप यह कराकर तालाव खुदवाना या नदी में स्नान
आदि था। श्रीर जो कोई यह में समिमिलत हो जाता तथा
तालाव में स्नान कर लेता था, या गंगा यमुना स्नान कर लेता
था नहीं शुद्ध हो जाता था। १२ वीं शतान्दी में श्रजमेर का
प्रसिद्ध "श्रनासागर" इस शुद्धि का उदाहरण है। श्रजमेर के
"श्ररणोदेव" राजा ने यननों को जीत कर उनकी मार अगाया
शा श्रीर उनसे श्रपवित्र हुई भूमि की तथा मन्दिरों की शुद्धि
के उपलस्य में ही यहां यह रचाकर यह तालाय खुदवाया था।

१६ वीं शतान्दी में पोन्युंगीज़ लोगों ने हिन्दुश्रों की ज़ब-रत ईसाई बनाया था पर ब्राह्मणों ने उन्हें पुन: ग्रुद्ध कर लिया। परन्तु पीक़े के दिल्ली ब्राह्मण इस ग्रुद्धि की बात की भूल

गये (म यु:ने प्रायह रूप के है कि है गाने है हरने श्रीर मोर्गा ने बरहर है स ते (क्रामा) दावरण का न्य न हो सहते, दिन् अने ११ -मुखें नहीं है। इस्मेर हैं। हाते है स्वाद हरा है और हिन्दुसर्ग हों। इसे सर देशिक्षा हे के राज्य स्रोसन्तर है । <sub>वर्ष</sub> , (भारताः) हो उत्ते हे हा से लेक्ट का न एक ग्रा े गीव प्रदान के जाती है जाती सवाह बनन है गुरुष्ट्र श्रद शां कृति । पोवह है हि तो हों। में बताता है के दान है है

 - हे कि प्रतिकारि दा हमहामाने हमा हा क्षा मह यात्रा हाते देशे ल बर्ग हे हुमक निर्म दे। बह सहा हा लि हों । न दिया गण तब से विद्वार हुका कौर तभी से का तियो वन् हो। हेते इसहर है जिले ह

1 T

र राजा अक्सर मुसहमानिते शामि बांट के चेवा नहीं होते से । बहिक जारें थीं। प्राचीन समय से ग्री निहास में १२ वीं ग्रानी र खुद्याना या नहीं में छत निमसित हो डाठा वर्ण र्ताग यमुना स्नान कर हैग र राताची में अतमेर न । च्याहरण है। श्रजमेर हे त कर उनकी मार शगाव ते तथा मन्दिरों की धुर्दि यह तामाब खुदनाया था।

तेगों ने हिन्दुश्रों की जब

उन्हें पुन: गुद्ध कर तिया।

दि की बात की मूत

गये इस वास्ते श्रवतक हज़ारो ईसाई इस बात पर ईसाई बने बैंठे हैं कि ईसाइयों ने अपनी डबल रोटी उनके कू श्रों में डालदीं श्रीर लोगों ने श्रनजान में पानी पीलिया वस मूर्ख पिडतों ने (फतवा) व्यवस्था देदी कि "यह अशुद्ध होगये अव शुद्ध नहीं हो सकते, हिन्दू नहीं वन सकते"। परन्तु दूसरे स्थलों के ऐसे मूर्ख नहीं थे। वंगाल में शुद्धि होती थी। 'रूप और सनातन' ढाके के नव्वाय के लड़के थे। वे प्रभु गौराङ्गदेव के शिष्य हुए श्रीर हिन्दू बनाये गये। प्राचीन इतिहास बताता है कि पहिले सव वैश्य चत्रिय थे और इनमें अन्तर्जातीय विवाह होता था। श्रोसवालों में "रत्नप्रभुस्रिजी" के प्रभाव से "श्रोसिया" ( मारवाड़ ) की नगरी के सव ब्राह्मण, राजपूत और माहेश्वरी से लेकर चांडाल पर्यन्त श्रोसवाल वन गये। श्रीसवालीं की गोतें भंडारी, कोठारी, महता आदि सव माहेश्वरियों से ओ-सवाल बनने के चीतक हैं। इनमें बलाई गोत्र भी है श्रीर वे श्रव भी "वृं लिया" कहलाते हैं। चंडाल्या गोत्र इसी वातका धोतक है कि इनके पूर्वज अंगी थे, परन्तु आज सब एक दर्जें में बरावरी के श्रोसवाल हैं। कोई नीच ऊंच नहीं माने जाते।

सिरोही के शान्तिनाथंजी के मंदिर के अन्दर की एक पी-तल की मूर्ति के ऊपर संवत् १४२४ माघ बदी ६ का लेख है जिससे पाया जाता हैं कि ऊकेश (श्रोसवाल) वंश के बलाई गोत्र के "साह जस्सा" उसकी एक ली "नीक" दूसरी ली ''टेपू'' उसका पुत्र ''साह जावड़'' श्रावक श्रीर उसकी शार्या "जैतलदे" इस सब परिवार ने मिलकर धर्मनाथ का विस्ब बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा "करतर गच्छु" के भ्री "जीनि चन्द्रस्रिती" ने कराई। इस लेख में ये बलाई गोत्र के महाजन

( 808)

लिखे हैं इससे सिद्ध होता है कि श्रोसा नगरी (श्रोंसिया) के सव के सव जैनी हुये थे। इसी प्रकार महेश्वरी, अप्रवाल आदि श्राधुनिक वैश्य कहलाये जाने वाले राजपूत कालतक वीरता के कार्य्य करते थे श्रीर राजपूतों से ही यह वैश्य बने हैं।

माहेश्वरियों की खांपें-मन्त्री, भट्टड़, देवड़ा, टांवरी आदि राजपूत और श्रोसवालों से माहेश्वरी वनने की मिसालें हैं। पहिले गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण थे। समूह के समृह दूसरा वर्ण बदल लेते थे और एक ही परिचार में एक ही पिता के पुत्र भिन्न २ वर्णों के होते थे। ब्रह्मपुराण के ऋष्याय २२३ में लिखा है-

श्रद्रोऽण्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृत:। वाह्मणो वाऽप्यसदुवृत्तः सर्वसंकरभोजनः ॥ स ब्राह्मएयं समुत्सुज्य ग्रुद्रो भवति ताह्मः। न योनिनाऽपि संस्कारो न श्रुतिर्नाऽपि सन्ततिः॥ कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमे । तु कारणम् । वृत्ते स्थितश्च श्रुद्रोऽपि ब्राह्मण्टन च गच्छ्वति ॥

श्रर्थात् ग्रुभ संस्कार तथा वेदाध्ययन युक्त श्रद्भी ब्राह्मण हो जाता है और दुराचारी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को छोड़ कर श्रद्ध हो जाता है। जन्म, संस्कार, संतान ये सब द्विज वनाने के कारण नहीं है प्रत्युत श्राचार ही मनुष्य की ब्राह्मण वना देता है। शुद्ध आचारयुक्त श्रद्ध भी ब्राह्मण वन जाता है। किन्तु इन सव प्रमाणों के होते हुए भी कुछ प्राचीन विचारों के धर्मचुरन्धर राजपूत राजा शुद्धि का गुप्त रूप मे विरोध करते हैं।

बात्यार द्वारा है । वे वाति पाति दे इन्हें हैं राज्ञामाननिद्य उत्रू बहे २ मार्ट्स्टर रूपाः अया। राजाः क्ष्माः बार्र को और वर को क्षेत्र पहुंचे बार हुन्ता है. कहमात है प्रतिक हैं हुआ है सहशेतुने हते, की होने से ज्या है हर , बनसे जो हु बर दून वन र श्रीर कही जाने हैं अन े स्वति दिवे तहार हर राज्यत नहीं सनते प्रान आब दिन तह ब्राग्न हैं 'युत्ता' हा हिस्स है द्वार है भग्ना है हर है। देवे भी हुई देंग सुम्बल्यानियां है विवर हिन् ही। धर तह हैन हैं सती की भिषाले हैं। इन दे अवस्था विदिन हो उत्तर जिसका नाम राज्या है। हिं। जिसका नाम राज्या है। हिं। मुसलमान हो गरे हैं हैं कित्री कि विश्वादित का हिन

किन्तु विवासत का करें हिन्दु हैं।

है कि श्रोसा नगरी (श्रीठेंग) नो प्रकार महेश्रमी, स्वताहर्ड ने वाले राज्यत काहतहर्वतः ) पुता से ही यह वैश्य को है।

न्त्रों, भट्टड़, देवड़ा, दंवी दं ते माहे स्वरी घनने की किं गुसार वर्ष थे। समूह केड़ी एक ही परिवार में पक होति । ब्रह्मपुराय के मायाय रेश

5 A.

1524

भवति संस्कृतः। संकरभोजनः। भवति तादशः। युतिनांऽपि सन्वतिः॥ तु कारणम्। पत्वं च गच्छति॥

दाध्ययन युक्त श्रद्ध भी जाहरी
या जाहरणत्व को छोड़ कर
यार, संतान ये सब दिव वार हो मनुष्य को जाहरी भी जाहरण चन जाता है। भी कुछ प्राचीन विचारी का गुष्त क्रय में विरोध

ा बादशाह अकवर के समय तक हिन्दुओं में बल था और वें जाति पांति के वन्धनों को श्रधिक नहीं मानते थे। मैं प्रशिख राजा मानसिंहजी जयपुरवालों का ही उदाहरण देता हूं जिन्होंने, चड़े २ मानमन्दिर चनवाये थे श्रीर कावुल तक फतेह किया था। राजामानसिंहजी ने बंगाल के राजा 'प्रतापादित्य' पर च-ढ़ाई की ग्रीर जब उसे जीत कर वापिस लीटे तव कुच विहार पहुंचे श्रीर कूचविद्वार के राजा जो राजपूत नहीं थे वरन खत्री फहलाते थे और जिनके लिये ख्यातों में "खातन" जाति लिखा हुआ दे उसकी पुत्री से विवाह कर लाये । वह कूचविहार की होने से जयपुर में महारानी "कूबेनीजी" कहलाई श्रीर उनसे जो कु वर हुवा उसका नाम "सक्कसिंह" रक्का गया। श्रीर उनको जागीर में ''घूला" का प्रसिद्ध दिकाना दिया गया। यद्यपि पिछले राजपूत अव तक "कूचिवहार" वालों को असली राजपृत नहीं मानते परन्तु उसी सम्वन्ध से उत्पन्न हुई सन्तति श्राज दिन तक, जयपुर में सर्वश्रेष्ट मानी जाती हैं। जयपुर में "घूला" का ठिकाना शिकायत ठिकाना माना जाता है और दर्वार में "राजावलों" में सब से पहिली गही इन्हीं की लगती है। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि हिन्दू राजाश्रों ने मुसलमानियों से विवाह किया पर उनकी सन्तान हिन्दू ही रही। श्रव तक ऐसा होता रहा है। दो एक श्राधुनिक रिया-सतों की मिसालें दी जाती हैं, जिससे राजपूतों की मानसिक श्रवस्था विदिन हो जायगी। मध्यभारत में एक रियासत है जिसका नाम राजगढ़ है। इस रियासत के "राजा मोतीसिंहजी" सुंसलमान हो गये थे श्रीर श्रपने को नव्वाव कहने लग गये। इनको पूर्व विवादिता स्त्री हिन्दू थी और पिछली मुसलमान। किन्तु रियासत का धर्म हिन्दू ही रहा और मुसलमानी से जी

कुंवर पैदा हुआ उसका नाम हिन्दुवानी ढंग का "बलयन्त-सिंह" रक्का गया। श्रीर चहिसियत द्विन्दू के वह राजगद्दी के मालिक हुये। इसी खानदान में हाल ही में महाराज किशोर-सिंहजी जोधपुरवालों के पीत्र महाराजकुमार भोमसिंहजी का विवाह हुन्ना है यानी स्वर्गीय सर प्रतापसिंहजी ईंडरनरेश के आई के पोते का विवाह हुआ है। दूसरी मिसाल काठियावाड़ की रियासत "जामनगर" की लीजिये। यह प्रसिद्ध राजपूत रियासत है और जोधपुर के महाराजा "सुमेरसिंहजी" का विवाह सन् १६२४ ई० में यहीं हुआ। था। क्रिकेट के प्रसिद भारतीय खिद्धाड़ी महाराजा "रणजीतसिंहजी" इसी रियासत के राजा हैं। इन्हीं महाराजा "रणजीतसिंहजी" के दाराजी "विभाजाम" ने मुसलमानी से विवाह किया और उससे "जस्साजाम" नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा जी "विभाजाम" के उत्तराधिकारी वहैसियत हिन्दू के बने, और इन्हीं मुसलमानी के पेट से उत्पन्न हुए "जस्साजाम" ने राजपूतों में ३ विवाह किये, श्रीर उनके बाद महाराजा रणजीतसिंहजी गद्दी पर वैठे। इन "जस्साजाम साहव" को प्रिन्स "कालोवा" भी कहते हैं। महाराजा रणजीतसिंहजी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह सर्व-श्री उ राजपूतों में माने जाते हैं श्रीर यादववंश की जाड़ेचा शाला के कुलतिलक हैं। इन्होंने हाल दी में सन् १६२७ ई० की २३ अप्रील को अपनी राजधानी जामनगर में राजपूत राजा महाराजाओं का बड़ा जल्सा करके महाराजा पटियाला को जी ८० पोढ़ी से जाट कहलाते थे उन्हें बाविस राजपूत जाति की भारी खाँप में सिमालित किया। इस राजपूत शुद्धि संस्कार में राजपूताने के राजािकराज शाहपुरा, रावसाहब खरवा, श्रचरोत ठाकुर साहव श्रादि कई रईस उपस्थित थे।

कियों समार्थ है है। प्रदेश राज्या द्वारका ह मही सहसूर हारू को बुलाका तक राज्य न , मारह दिस्स हं के कारण कीर "कारण निवेदी । वर्षे गुरु हुए, वन है की हरते करत नियरे बादर है कि अन ये। कोई हिन्दू मुणकानी नहीं किना द्वाना स्ट हैं ू होना या उपको सरक<sup>्</sup>र में धिंद देशन क्रिकेट ह रहे है। सम्बद्ध है क्रिक प्रेमी नेना हम कार कर सिंह काम्य दिन् इस न्यों रियमा मंदे । प्वंत तो महा है है। भ स्तनमानी है गाउँ मुस्तकारी को दिन् राज्य

Y

कि मिताना है। का का का का जात है। जा है की का जात है की क (200)

¥ 12 3

तिगुवने के हा पार

क्रिका दिश्व देशा पहले हैं

हे राज हो है हमात की

महातारहमा हेर्नेहरों र

क्षा प्रशास्त्रको सिलंदर

े । इसरो निस्ता शहिता

करिते। या मीत पा

हाराजा "मुझेरिस्ती" ह

In cilet isin

ब्हेर्नात्रको संगित्ता

'रवडेनसिंद्रों' हे वार्गे

विकार किया होते वर्ते

र दुशा को भौतातमा है

एन, घीर राही मुस्तमारी

ने राज्यनों में वे विज्ञा

इसेनसिंहनी दर्श व है।

र 'कातीवा" भी करते हैं।

इसराधिकारी है वह सर्व

रेर पाइयवंग को जारेना ति ही में सन् रिश्व है

निं ज्ञामनगर में राजपूर्व

रकं महारोजा परियाता

वे उन्हें बाविस राज्य

ह्या । इस राजपूत गुरि

न शाहपुरा, रावसाहव हाँ दर्स उपस्थित थे। B. Sec.

१६ वीं शतान्दी में जब सिन्ध के मुसलमानी हमले से भाटी राजपूत मुसलमान बना लिये गये थे, तब जैसलमेर के भाशी राजपूत महाराजा "श्रमरसिंहजी" ने काशी से परिदर्ती को बुलाकर एक यङ्ग यझरच कर "श्रमरसागर" वंधवाया जो श्रय तक विद्यमान है और इस यह में जी कोई मुसलमान श्रागया श्रीर "श्रमरवन्ध" में स्नान कर गया वे सब हिन्दू बना लिये गये। यही शुद्ध हुचे भाटी राजपूत श्रव श्रेष्ठ राजपूत माने जाते हैं श्रीर इसके साथ सब विवाहसम्बन्ध करते हैं। तात्पर्य लिखने का यह है कि मुसलमान किरसे हिन्दू बनाये जाते थे। कीई हिन्दू मुसलमानियों से विवाह करने पर जातिच्युत नहीं किया जाता था। जिस हिन्दू का मुसलमानी से विचाह होता था उसकी संतित हिन्दू ही रहती थी। इस समय यह शुद्धि फेवल जातिप्रवेश संस्कार है। भाई २ श्रापस में मिल रहे हैं। समभ में नहीं श्राता कि मुसलमान भाई व कुछ कां-ग्रेसी नेता इस सनातन शुद्धि से इतने क्यों विगड़े हैं श्रीर इसके कारण हिन्दू मुसिराम ऐक्य के भंग हीने का भूंटा भय क्यों दिखला रहे हैं ! हम ऊपर वतला चुके हैं कि हमारे पूर्वज तो सदा से शुद्धि करते आही रहे हैं यहांतक कि मुसलमानों के राज्य में भी कई दिन्दू धार्मिक गुरुश्रों ने मुसलमानीं को हिन्दू वनाया ।

हैदराबाद निज़ाम के हिन्दू दीवान हिज एक्सेलेन्सी महा-राजा 'सर किशनप्रसोदजी" के खानदान में तथा श्रन्य बड़े २ हिन्दू रईसों के यहां मुसलमान स्त्रियों से विवाह करने की प्रया जारी है। सिथ के "सोढ़ा" राजपूर्ती का यह रिवाज है कि मुसलमानों की खड़कियां जो भी लेते हैं और दे भी देते

( १०≈ )

हैं। पहिले गुजरात में भी इसी प्रकार की प्रथा जारी रही। इन सिन्ध के सोढ़ों का गहरा संवन्ध श्रव तक राजपूताना के राजप्तों के उचकुलो से है। जोधपुर राज्य के रिजेन्ट स्वर्गीय महाराजा सर प्रताप के दोहित्र वेड़ा ठाकुर साहव का विवाह उमरकोट (सिन्ध) के सीढा राजघराने में सं० १६७३ में हुआ था। मुगलों के राज्यकाल में राठोड़ों ने कई वार मुस-लमानियों को ला लाकर अपने सरदारों की बांट दीं। मार-वाड़ के "अमरसिंह" राठीड़ वादशाही शाहजादी की ले आये। जयपुर वाले ''मनोहरपुर रावजी'' ''फर्रुखसियर''बादशाह की भुवा की उड़ा लाये थे। कायमखानियों की रयात में लिखा है कि "मएडोर" के "राव जोधाजी" जो जोधपुर महाराज के पूर्वज है, उन्होंने, अपन्रे पुत्री "सीतावाई" की कायमखानी की व्या-हदी थी। क्योंकि वे कायमखानियों के नाममात्र के मुसलमान हो जाने पर उनको मुसलमान न मान कर श्रपने राजपूत शाई ही मानते थे। श्रौर उस समय के कायमखानियों की चौहान होने का वहा अभिमान था और अधिकांश को अब भी है श्रीर वे राजपूती रीति रस्मीं से ही रहते हैं। स्वर्गीय जोधपुर नरेश महाराजा सुमेरसिंहजी ने अपने विवाह के उपलब्ध में .सन् १६१८ ई० में जो गृहद्भीज श्रपनी प्रजा को दिया था उसमें शुद्ध राजपृत श्रीर कायमखानी राजपृतीं की एक ही पंक्ति में विठाकर भोजने कराया था श्रीर जोधपुर के सरदार-रसाले मे श्रव भी शुद्ध राजपूत श्रीर कायमखानी एक ही मटके से पानी पी लेते हैं और एक दूसरे को पिला देते हैं। और सव कायमखानी श्रपने नामों के साथ राजपूत खांपें (पंवार, ची-हान, राठीड़ आदि )लगाते हैं। हमें आशा है कि राजपूताने के राजपुत इन उदाहरणों से लाभ उठा कर कायमखानियों को

THE SECOND CONTRACT OF THE SECOND CONTRACT OF

19.

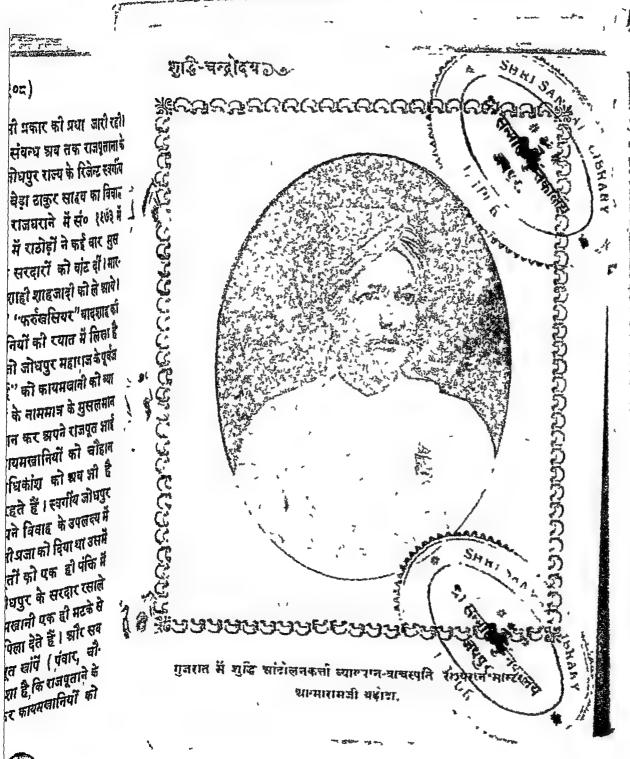

नियों की रयात में लिख है नी जोधपुर महागज केप्रंज " की कायमवानी की व्या ान कर अपने राजपूत भार |यमखानियों को चौहान धिकांश को सब भी है हते हैं। स्वर्गीय जोधपुर रने विवाह के उपलस्य में री प्रजा को दिगा घा उसमें तों को एक हो पंकि में घपुर के सरदार रसाले रखानी एक ही मटके से विला देते हैं। श्रीर सब

Marin apropriess the first of the second of the second

गुद करके मिलालेंगे। परि Piorence (पक्षोरेंस) से जींय, दिकारी, पद् कीरा रप्रजीतसिंहकी के पुत्र मन् ्मेमों के साथ विराह किया अधंसमाजी श्री मुसतमान विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, श्रापंसमाजी श्रीर सिक्बों श्रापंसमाजी श्रीर सिक्बों श्रत: एक प्रकार से शृदि हिन्दू मान रहे हैं।

माधीलक युग में मार्गे सबसे पहले करहोंने अल या और युद्धि को लहर हैं। घमें गोर प० लवाम अद्धान देशों के प्रमुख्यों सही माहसरा ब्राजी, प० गो सही माहसरा ब्राजी देशा। उन्होंने को स्मृद्धि के प्रमुख्यों के प्रमुद्धि तक में स्मृद्धी में के प्रमुद्धि तक में स्मृद्धी में के प्रमुद्धि तह में स्मृद्धी में स्मृद्धी में के प्रमुद्धी में स्मृद्धी में स

ж

1

शुद्ध करके मिलालेंगे। पिटयांला के महाराजा ने महारानी Plorence (फ्लोरेंस) से विवाह किया था। कपूर्थला, जींध, टिकारी, पद्दू कोटा के महाराज तथा पंजाबकेसरी रणजीतसिंहजों के पुत्र महाराज दिलीपसिंहजों ने श्रंगरेज़ी मेमों के साथ विवाह किया था। श्रीर सैकड़ों सिक्ख व श्रार्थसमाजी भी मुसलमान व ईसाइयों को शुद्ध कर उनसे विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, श्रीर सनातनी हिन्दुश्रों का इन्हीं श्रार्थसमाजी श्रीर सिक्खों से वही विवाहसम्बध जारी है। श्रत: एक प्रकार से शुद्धि की प्रथा वास्तविक रूप से सब हिन्दू मान रहे हैं।

श्राधुनिक युग में महर्षि दयानन्द ने ही इस काम को किया। सबसे पहले उन्होंने "श्रल खधारीजो" को देहरादून में श्रद्ध किया था और श्रुद्धि को लहर को ज़ोरों के साथ चलाने वाले येही हैं। धर्मवीर प० लेखरामजी, पं० गुरुदत्तजी, शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा राववहादुर मास्टर आत्मारामजी व महात्मा हंसराजजी, पं० भोजदत्तजी ने कई मुसलमानों को श्रद्ध किया। उन्होंने कई श्रंग्रेजों को भी श्रुद्ध कर हिन्दू बना लिया। स्वामी विवेकानन्द, खामी रामतीर्थ श्रोर डाक्टर केशवदेव शास्त्री ने झमेरिका तक में जाकर श्रद्धियां कीं। इस जर्मनी श्रीर इंग्लंड की लड़ाई ने भी भारतवासियों में से लुशासूत मिटाने में बड़ी भारी सहायता पहुंचाई। हज़ारों राजपूत चित्रय राजे महाराजे सात समुद्ध पार यूरोप गये श्रीर ४ वर्ष तक श्रंगरेजों के साथ कंघे से कंघे मिला कर जर्मनी से लड़े श्रीर खानपान वर्णेटह में कोई भी लुशासूत नहीं मानी श्रीर भारत में वापिस लौटने पर किसी जाति ने खूं तक नहीं किया।

इन्के साथ अन्य हज़ारों लाखीं हिन्दू अप समुद्रयात्रा कर के आगये और बरावर अपनी २ जातियों में सिमलित हैं। इससे भी गुद्धि श्रान्दोलन में वड़ी सहायता मिली। क्या उप-रोक प्रमाणों के होते हुये भी हमारे राजपूत सरदार शुद्धि का विरोध ही करते रहेंगे !

कैसे अंघेर की बात है कि स्वयं मुसलमान सानसामों के हाथ का भोजन खाते हैं। श्रगरेज़ों के होटलों में जाकर ठहरते हैं। श्रंगरेज़ लियों तक से गुप्त सम्बन्य रखते हैं। परन्तु ह्युद्धि का प्रश्न आते ही धर्मधारी वैष्ण्व वनकर अपनी माचीन कुलमर्यादा के विरुद्ध श्रान्दोलन का विरोध करते हैं। जो दिन रात चर्वी का घी, और गोमांस तक अंगरेज़ों की देवलीं पर खाते फिरते हैं उन्हें जरा सोच सम्म कर शुद्धि का विरोध करना चाहिये। परमातमा हमारे राजपूत सरदारों को सुबुद्धि दे जिससे वे माहेश्वरी कुलभूषण परम वैष्णव दानवीर संठ जुगुलिकशोरजी बिरला सुपुत्र राजा बलदेवदासजी पिलानी वाले जिन्होंने लाकी रुपयों का हिन्दू जाति के हितार्थ पुरुष किया है श्रीर जिनके श्राता थी घनश्यामदासजी विरत्ता एम. एत. ए. की देशभिक. हिन्द्-संगठन और दलितोदार पर सारा भारत मुग्ध है तथाश्री० राजा दुर्गानारायणसिंहजी तिर्वानरेश, राजा रामण-लसिंहजी नरेश कुरी सुवैली, राष्ट्रवर राजस्थानकेसरी गीपा-लिंहजी खरवानरेश तथा आर्य्यराजा सर नाहरसिंहजी वर्मा राजाधिराज शाहपुरा तथा उनके सुपुत्र महाराजकुमार साहब 🎤 रमोदसिंहजी, गलथनी ठाकुर केल्टेन केसरीसिंहजी देवड़ा, पीड टाकुर किशनसिंहजी राठोड़ तथा अन्य उत्साही राजाओं

शुंबे बनेदब "

والمن عيال عيال عيال عبد إعتال عيد ويد دعيد ويد المي المي المي المي المي المي المي الموسي

(110)

तारों हिन्दू सब समुद्रपाना रपनो २ जातियों में समिति। में यहां सहायता मिलो। न्यां भी हमारे राजपूत सरदार श्रीर

कि स्वयं मुसलमान सानता रंगरेज़ों के होटलों में जाकर हा गुप्त सम्बन्य रखते हैं।वि धर्मघारी वेण्लव बनकर हर हद शुद्धि म्नान्दोलन का ि वर्वों का घी, और गेर् पर साते फिरते हैं ति का विरोध करना चाहि। दारों की सुबुद्धि है जिसके व दानवीर सठ जुगुलिक्गोर ती पिलानी वाले जिन्होंने ह्यां पुराय किया है और जिल ना एम. एत. ए. की देशाहि पर सारा भारत मुग जी तिवांनरेश, राजा रामत ष्ट्रवर राजस्थानकेसरी गोर् यराजा सर नाहरसिंहजी हो सुपुत्र महाराजकुमार सार्व ट्रेन केसरोसिंहजी देवड़ा, पी था अन्य उत्साही राजामं

Ua Trica

दानवीर सेठ जुगलकिशोरजी विद्लु

.

व अकृतें तथा मीन वर्षः रगानाप्ताव में उत्तेत्र असे िर्ह्यति है इस्तरारं ्रिमें तत् मन, यत में इन है. 1 ्ड्रिये शार्तों हे हान्देन ह**े** शुंडि न इंग्न इदिन इदने में मान हैं हैं, यह हम हमारे हैंने वाहि दे तिर क्षां रक्षाः हम प्रथम करणा है हैं है हम मन्त्र करा हमी ही हो नहीं वाद धर्म, वेस, जीति दा है है। मकार की शहि गुरुक्त में भी विद है। एवं कार् क मुसलमानी कान है एक ब्रिटियों की, परत है एक विष्य बाधान्त्री के कार्रिय हरें हैं में होनी चाहिये घी। इस हर्द में होता था। इप का किया है। वे सलता तो जाज किया है। वे होती और न हमार मुख्य हैं। असमामी के हम में रेडिंग्स के मान्त्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र

T.

125 A

व ठाकुरों तथा एईसों व सरदारों, जिनका कि नाम मैं यहां स्थानाभाव से उल्लेख नहीं कर सकता, का अनुकरण कर हिन्दूजाति के अन्दर नवजीवन फूकनेवाले शुद्धि के आन्दोलन में तन, मन, धन से भाग लें और सैकड़ों वर्षों से, विछड़े हुये भाइयो से भरतमिलाप करें।

## शुद्धि न करने से हानियां

शुद्धि न करने से भारत को क्या २ हानियां उठानी पड़ी हैं, यह हम हमारे वीर राजपूतों को बतलाना चाहते हैं ताकि वे फिर कभी इसका विरोध न करें।

हम प्रथम अध्याय में सिद्ध कर खुके हैं कि पतित हिन्
हुओं की ही नहीं वर्र मजुष्यमात्र की चाहे वह किसी
धर्म, देश, जाति या वर्ण का हो शुद्धि होसकती है और इस
प्रकार की शुद्धि शास्त्रसम्प्रत है और ऐतिहासिक प्रमाणों
से भी सिद्ध है। इस अध्याय में हम यह भी वतला खुके हैं
कि मुसलमानी काल में राजपूत, सिक्ख तथा मरहटों ने
शुद्धियां कीं, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश शुद्धि वस समय श्रमेक
विष्न-वाधाशों के कारण बतने ज़ोरसे नहीं सकी जितने ज़ोर
से होनी चाहिथे थी। उस समय यदि शुद्धि का काम ज़ोरों
से बलता तो आज हिन्दू-जाति की यह शोचनीय अवस्था
न होती और न हमारे सामने हमारे इतने शत्रु ईसाई और
गुसलमानों के रूप में दृष्टिगोचर होते। मुसलमानी काल में
कुई खूवाछूत मानने वाले, राजनीतिविहीन श्रविद्यांधकार
में गर्फ हिन्दू धर्म की दुहाई देने वाले ब्राह्मणों ने शुद्धियां करने

से इन्कार कर दिया और हिन्दू धर्म के द्वार पर श्राये हुये लोगों को धक्के दिये श्रीर ज़रा २ से छु लेगे, सुंध लेगे श्रादि के वहाने बना २ कर लोगों को जातियों से च्युत कर कर तथा विधवाश्रो पर श्रत्याचार कर कर उन्हें घर से वाहर निकाल उनको विधर्मी बना दिया, जिससे वेश्रीर उनको संतति सदा के लिये हमारी शत्रु बन कर श्रायं सभ्यता का भीपण हास करने लगी। यदि उस समय के पंडित बाह्मण रस प्रकार की संकीणिता न करते तो श्राज भारत का इतिहास श्रीर का श्रीर होता। हम श्रपने ही देश में वेगाने गुलाम न रहते श्रीर सारे संसार में बक्रवर्ती आर्य स्वराज्य की ध्वजा फहराती। इस संकीणिता श्रीर शिक्ष न करने के कारण हिन्दू श्रायंजाति को कितनी महान हानियां उठानी पड़ी हैं, उनका श्रन्दाज़ा नहीं लगाया जासकता। इसी विषय में "शुद्धि समाचार" में पंडित "रमेशचंद्रजी त्रिपाठी" श्रपने विद्यत्तापूर्ण लेख में इस प्रकार लिक्से हैं:—

१-जिस समय को यह घटना है, उस समय वद्गाल की राजधानी गोंड़ नगरी थी। उस समय इसके अधीश्वर थे खुलतान सैयदहुसैन शाह। उनके चार वेगमें और वहुतसी लड़िक्यां थीं। दो जेठी शाहजादियां, जो उमर पाकर विवाह योग्य हुई तो उनके योग्य वर मुसलमानों में न पाकर खुलतान की निगाह उ चे कुल के हिन्दुओं की ओर गई। बद्गाल के बड़े २ ज़मीदारों को साल में कम से कम एक वार नज़राना लेकर खुलतान को खिद्मत में हाज़िर होना पड़ता था। एक ट किया के बाह्मण राजा अपने दोनों नवयुवक पुत्रों को लेकर राजधानी में आये। दोनों कुमारों की अनूठी सुन्दरता देख कर

मता के ता तो के ता के ता का का कि ता के त

तात का तात के किया किया के किया किया के किया के किया के किया के किया

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

1

Same of months

( 112)

सुलतान की इच्छा इन्हें दामाद वनाने की हुई। दोनों राजकु-मार जब वे नगर में भ्रमण करने के लिये निकले थे, पकड़ कर हिरासत में ले लिये गये श्रीर इन कुमारों के पिता राजा मदनजी को श्रकेले में बुलाकर सुलतान ने फरमाया-'तुम्हारे पुत्र इसलिये पकड़ लिये गये हैं कि उनके साथ मेरी दोनों जेठी शाहजादियों की. शादी होगी। यह शादियाँ यदि तुम चाहो तो हिन्दू रीति नीति से भी कर सकते हो। पर यदि तुम पेसा करना स्वीकार न करोगे तो मुसलमानी रीति के श्रमुसार इनका निकाह हो जायगा।' मुसलमान की लड़-कियों के साथ हिन्दू रीति नीति से भी शादियां हो सकती हैं, यह बात राजा मदनजी की समक्ष में न शाई श्रीर शा-खिरकार दोनों राजकुमार मुसलमान बना। लिये गये श्रीर निकाह पढ़ाये गये श्रीर वे राजकुमार विरकाल के लिये हिन्दू-धर्म से च्युत होगये।

र—राजा गणेश वङ्गाल के एक पराक्रमी राजा होगये हैं।
गीढ़ की गद्दी के लिये अज़ीमशाह और उसके भाई में परस्पर
द्वन्द्व चलता था। राजा गणेश ने अज़ीमशाह का पन्न लेकर
उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ समय चाद अज़ीमशाह की मृत्यु होगई। राजा गणेश ने गीढ़ को गद्दी अपने
कन्ज़े में की और जीवनपर्यन्त उसके अधीश्वर रहे। जब वे
गीड़ के सिंहासन पर आढ़ढ़ हुए तो उस समय पूर्व खुलतान
की एक परम खुन्दरी कन्या आसमानतारा थी। आसमानतारा
और राजा गणेश के नवयुवक कुमार यदु में परस्पर प्रेम
हो गया। जब राजा गणेश का जीवनान्त हुआ तो आसमानतारा ने राजा यदु से हिन्दी-रीत्यनुसार विवाह करने का

है. जन समय करते ए समय समरे स्वांता न्यार केले होते की यो, जो उमर पारदित मनोम न पाहर मुन्ताने मोरवार विद्यान हेती एक बार मनपान होते होता पहला या । यह र मानुबक पुत्रों को हेत

The same

(888)

1

प्रस्ताव किया श्रीर यदु ने घड़े २ पिएडतीं की इकट्ठा कर -इसकी व्यवस्था मांगी, पर पंडित लोग इसकी ध्यवस्था न कर सके श्रीर अन्त में यदु ने मुसलमान चनकर श्रासमानतारा के साथ निकाइ किया था। वह धनीपार्जन की अभिलाया से चङ्गाल को राजधानी गोंड़ नगर में आया श्रीर श्रपनी योग्यता से शासनःकार्य्यं में एक उध्यपद पागया।

कालानाँद परम धर्मशोल व्यक्ति था। वह प्रतिदिन प्रात काल और ग्राहिक रूख के लिये सुलतान के महल की वराल वाली सहक से नदी की और त्राता था। उसे रोज़ आंस्न भर निधा-रते निहारते सुज्ञतान की प्यारी कन्या दुलारी उसकी सुन्दरता पर आसक्त हो गई श्रीर उसकी स्चना वेगम को दे दी। उब ब्राह्मणुकुलोदुभव जंवाई की कल्पना कर बेगम श्रीर सुस्तान दोनों फूलो न समाये। कालाचाँद के सामने प्रस्ताव पेश किया गया। पर स्वधमां त्रिमानी कालाचाँदू ने नाक-भीं सिकोड़ इसे अस्वीकार कर दिया। अन्त में सुक्ततान के कीध के वशीभृत ही कर कालाचाँद गिरमतार कर लिया गया और उसे प्राय-दएड की आज्ञा मिली। जब यह वध स्थान पर पहुंचाया गया तो सुलतान की शाहकादी दुलारी दीड़ कर उसके गले से लिएट गई श्रीर रोकर जल्लादों से बोली—"पहले मेरे गले पर छुरी चलाश्री।" जो काम सुलतान का पस्ताव श्रीर श्रुतुल धॅन-सम्पत्ति का प्रलोभन न कर सका था वह काम इस घटना ने ज्ञणभर में कर दिसाया। कालाजाँद इस माया से मीम की आंदि पिघल कर अपने निश्चय से टल गया और हिन्दू रोति नीति से दुतारी का पाणित्रहण करना उसने स्वीकार कर लिया, पर एक मुसलमानी के साथ हिन्दू-रीलानुसार व्याह

श्योगते ग्री पुरी गया क्षेत्र क्षान हैन्द्र मित्र इतारे । की जारता देश हैं। हैं होते दिला प्रस्ता द कोरिहन है -नान होतर हुन है बीदनहा हु गाउरानुक ल्हितं के के कारिक के के के बहुत को होने करत बाह्यतं हा हुन्त्रः ्य स्वास्त्रकः सुहतात है प्रस्त हो है कारा हारीर मुहीन कुर

गहां वजारे हो उन्हें यह नहीं हि नोग तरं करा मेरा कहता विद्वा तरा है है

बी सिंह सिंहा पर करने

भी तरहें कारे देवाह है व

ने नौक्रों इना कर है।

भागा है। है ह

राज्यानी साहर हिर्देश

रतका हार्रे का रे हिंदी

अन्त में वे मुपनकर हैं। हर

K

6

हें दे परित्नों को एक्स म रित होन एक्से प्रकाशन एक्सर बनकर आसन्तक प्रनोज्ञांत को क्षतिहरू हैं। दे काचा कीर क्रकों प्रेनर दराया हीर क्रकों प्रेनर

[[2]

र गा। बद्द मतिदिन पात हम रान के महन की क्रत वर्त । उसे रोज शांस झर गि न्या दुतारी उसरी सुन्द त्वना बेगम को दे दी। हा भन्दी त कर बेगम बार सहता । कि ट सामने अस्ताव पेर खि दु ने नाक-भी सिकीए हैं रवान के सोध के वशीमूर त्या गया और उसे प्राह धान पर पहुंचायागणाती कर उसदे गते से लिए 'पहले मेरे गत्ने पर हुंगें स्ताव और श्रवुल घंत । यह काम इस घटना इस माया से मोम ही त गया और हिन्दू रीति ा उसने स्वीकार कर हेन्द्र-रीयवसार माह

करानेवाले परिडत वहां न मिले। अन्त में कालाचाँद जगदीश-पुरी गया और सात दिन तक निर्जल एवं निराहार रह कर मन्दिर के दरवाज़े सत्याग्रह करके बैठा, पर पुजारियों ने विवाह की व्यवस्था देना तो दूर उसे मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न होने दिया। अतपव आखिरकार कालाचाँद हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म को शाप देता हुआ वापस लौटा और मुंसल-मान होकर दुलारी के साथ शादी करली। फिर उसने अपने जीवन का उद्देश्य जबरदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान बनाना व हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया इस कालाचाँद के कारण हिन्दू-जाति को असीम स्ति पहुंची और कालाचाँद के बदले लोग इसे 'काला पहाड़' के नाम से पुकारने लगे। कालाचाँद का मुसलमानी नाम महमूद फ़र्मू ली था।

४-कालीदास गजदानी कुलीन हिन्दू थे। वे बङ्गाल के अन्तिम सुलतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहव सुन्दर थे और उनका शरीर सुडील था। सुलतान की रूपवती कन्या का जी इनके स्वरूप पर ललचा गया, परन्तु वह किसी प्रकार भी उन्हें अपने प्रेमपाश में न जकड़ सकी। इसलिये शाहजादी ने नौकरों द्वारा श्रखाद्य पदार्थ जिलाकर गजदानी साहव की भर्मश्रष्ट किया और अन्त में इसकी उन्हें सूचना भी देदी। गजदानी साहव फिर शुद्ध हो कर हिन्दू धर्म में आ सकते हैं इसका उन्हें वहां के पिएडतों से अरोसा नहीं मिला और अन्त में वे मुसलमान हो कर उसशाहजादी के प्राण्पति वने।

शाही ज़माने की उपरिलिखित घटनाश्रों से मेरा मतलब यह नहीं कि लोग उसी प्रकार प्रमलीला में फंस जायं, पर मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि यदि उस समय शुद्धि-व्यवस्था

(११६)

के लोग विरोधी न होते तो न तो बंगभूमि में आज चारों
आर मुसलमान हो मुसलमान दिखाई पड़ते और न हिन्दुस्तान
हो में हिन्दुओं के दुश्मनों की तादाद इतनी बढ़ गई होती।
में तो चाहता हं कि हिन्दू जाति अब अपना ढाज़मा दुब्स्त
करे और सदियों के विछुड़े हुए वन्धुओं को तो गले लगावें
हो, साथ ही अन्य लोगों को भी, जो हिन्दू धर्म की शरण में
आकर चिरशान्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अपनावे। में तो
समभता हं उस समय जब यशस्वी चन्द्रगुप्त सेल्युक्स की पुत्री
हकशाना पर आसक्त हो गया था, आर्य चाणक्य ने रुकशाना
को शुद्ध कर दोनों का पाणियहण हिन्दू रीति नीति से कराकर हिन्दू-जाति की बड़ी भारी सेवा की थी। यदि वे ऐसा
न करते तो इतने बड़े सम्राट् के मुसलमान बन जाने पर न
जाने हिन्दू-जाति की कितनी बड़ी हानि होती।

अन्त में मेरा निवेदन हिन्दू जाति के हितैषियों से केवल इतना ही है कि 'शुद्धि' शास्त्रविरुद्ध नहीं है। इस समय हिन्दू जाति पर महान संकट उपस्थित है। श्राज हिन्दू जाति के जीवन-मरण का परन है, इस जाति पर चारो श्रोर सेयवन, ईसाइयों के श्राक्रमण हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की विधमी जानियां इसका सर्वनाश करने को तुल पड़ी हैं। सरकार भी हमारी नहीं है। ऐसी श्रवस्था में लकीर पीटते रहना बुद्धिमानी नहीं, ऐसे विकट समय में किंद्यों को धर्म धर्म कहकर चिन्लाना धर्म का दिवालियापन है। श्रतः 'श्रापद्काले मर्यादा नास्ति' के सूत्र को लेकर शुद्ध का शख फ्क दो और इस विशाल हिन्दू जाति श्रार हिन्दू संस्कृति की रत्ना करो।

223

राज्त अस्तरह तेत्र हात्रत नु

--G-\S

श्रोरम्

## शुद्धि-चन्द्रोदय चतुर्थ ग्राष्ट्याय



महाराष्ट्र के शुद्धिप्रवर्तक हिन्दूधर्म-रत्तक वीर शिवाजी महाराज

( ? )

राजत ऋखराड तेज झाजत सुजस बड़ी।
गाजत गयन्द दिग्गजन हिये साल को॥

(33)

न तो पंगभूमि में श्राव की
दिलाई पहते श्रीरन हिनुका
तादाद रतनी वह गाँ होती
ने श्रव श्रपना हाज़मा उत्त
प बन्धु श्रों को तो गते तती
ो, जो हिन्दू धर्म की शर्गा
के इच्छुक हैं, श्रपनावे कि
निचन्द्र पुप्त सेल्युक्त की
जो चाणक्य ने स्कर्म
हिन्दू रीति नीति वे का
सेवा की धी। यदि वे के
मुसलमान बन जाने गर्ग
हानि होती।

गति के हितेषियों से केवा ज्य नहीं है। इस सम्म ज्यत है। आज हिन्दू जाति ति पर चारों ओर से यका हिन्दुस्तान की विभां तुल पड़ी हैं। सरकार भी तुल पड़ी हैं। सरकार भी तुल पड़ी दहना बुड़िसारी हिम्से धर्म कहकर वि भत: 'आपट्काले मर्थां।

शस फ्क दो और वि ति की रहा करी।

( ११= )

जाहि के प्रताप सों मलीन आफताव होत । ताप तजि दुज्जन करत वहु ख्याल को ॥ साजि साजि गृज-तुरी पैदर कतार दीन्हें। भूषन भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को ॥ श्रीर राव राजा एक मन में न ल्याऊं अव। साह को सराहों के सराहों छत्रशाल को। ( ? )

काज मही शिवराज बली हिन्दुवान बढ़ाइबे को उर ऊटै। 'भृषण्' भू निरम्लेच्छ करी चहै म्लेच्छन मारिवे को रन जूटै। हिन्दु वचाय-बचाय यही अमरेश चन्दावत ली कोई टूटै। चंद्र अलोक ते लोक मुखी यहि कोक अमाग को शोक न छूटै।

( ३ )

चिकत चकत्ता चैंकि चौंकि चदै बार बार। दिल्ली दहसति चित्रै चाह करपति है। विलिख वदन विलखात विजेपुर पृति। फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है। कटक कटक काटि कीट से उड़ाये केते। भूषण, मनत मुख भोरे सरकत हैं॥ रग्रभृमि लेटे अधफेंटे अरसंटे परे । क्षिर लपटे पठनेटे फरकत हैं॥ ने हे हहर गा निषट नो नागी हा मोजन बनाने दिन सो नित पदान द विविद्य त्रामा रू तते सत्र बुद्ध २ वेग या विद्यारं ५. नो ला गुलानुन ३

ड्रन्द्रजिपि जन्म पर बोहर <sub>दे</sub> े प्रोन बोतिबाह पर ग्रम् रिन च्या स्तुसार् बाबा हुम हुंहें पर चीना हुंगांहुं

भूषाण निर्देह .

( 398 )

(8)

(इन्हरूष्ट्रास्त्रां) (इन्हरूष्ट्रास्त्रां) ए देगों शंद प्रत्तां। (स्वाउंग्रत्थां) प्रतिकं स्वातं स्वरत्यों।

leitien "

इतान बहारने को नाई। म्लेक्डनमादिनो मही अ-ग चन्द्रान ती होटिं। भूडी ए समाग नो शोहन ही। रहत श्रव्यक पे मिटेन बक पीवन की।
निपट जो नागी डर काह के डरे नहीं।
मोजन वनावे नित त्रोखे ख़ानखानन के।
सो नित पचावे तक उदर भरे नहीं।।
उगिलत श्रासो तक सुकल समर वीच।
राजे राव बुद्ध कर विस्रख परे नहीं।।
तेग या तिहारी मतवारी है श्रव्यक तौलों।
जो लों गजराजन की गुजक करे नहीं।।

( )

ार चार।
चेतं चाह करपति है॥
पति।
नारी फरकति है॥
केतं।
भारे सरकत है॥

े । हे फरकत हैं॥ इन्द्रजिमि जम्भ पर वाइव सुश्रम्म पर ।

रावश्य सुद्रम्म पर रघुकुलराज हैं ॥

सौन वारिवाह पर शम्भ रातिनाह पर ।

ज्यों सहस्रवाह पर रामद्विजराज हैं ॥

द्वावा द्रम इंड पर चीता मृगञ्चंड पर ।

भूषश्य वितुंड पर जैसे मृगराज हैं ॥

(१२०)

# तेज तिमि रंस पर कान्इ जिमि कंस पर। रयों म्लेच्छ वंश पर सेर शिवराज हैं।।

[ भूपण कवि ]

## शुद्धि और महाराष्ट्र इतिहास

~600000·

महाराष्ट्र कट्टर हिन्दू-धर्म का केन्द्र रहा है और वहां पर की हुई निम्निलिखित शुद्धियों का वृत्तान्त पढ़कर हरएक कट्टर सनातनी हिन्दू की आंखें खुल जानी चाहियें और शुद्धि के कार्य्य में तन, मन, धन से लगजाना चाहिये। हमें हुवे है कि हमारे कट्टर सनातनी देशभक्त वैरिस्टर साव-रकर साह्व ने "हिन्दू पद वादशाही" पर बहुत उत्तम लेख लिखे हैं, जिनमें अकड़वाज़ मुसलमानों को, जो वीर शिवाजी की बुराई करते हैं और यह कहते हैं कि हिन्दू सदा पिटते रहे हैं, बहुत ही उत्तम पेतिहासिक उत्तर दिये हैं, उन लेखों के पढ़ने से विदित होजाता है कि छत्रपति शिवाजी ने मुसलमानों का दमन कर हिन्दूसंगठन किया और हिन्दू-साम्राज्य का फिर से सुत्रपात किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु रामदासजी की श्राक्षा से वीजापुर की सेना के बहुतसे मुसलमानों को हिन्दू बनाकर मराटा जाति में मिला

तिया। हिमा ग्रियहर को तहुई। टर्ने के क्षेत्र प्रस्तवां कर प्रमाद कर दिन्यु के पह के प्रमाद कर (दिन्यु के पह के प्रमाद कर प्रमाद को होन्यू कर मान बना मिना दशका के के सीटकर बाल दशका के के

महाराव ग्रिक्ट है . . मएडन ((315-12) इ. इ. पत हो भीरताह दार शिवेब दे हता हा कर्ने ्रिमिला है, उनमें महिन्स किया है। परिना है भात इतो चार्न वतांव है या नहीं, इस हर , द्रण्ड ब्रांट्स क्लों है. महाराज ने पर्म की के करें वहार, रे-बार्गरच्ये हर , निश्यंय प्रीहनसार सा हुने हुन के व्यवस्थातः प्रत्ये वियां को होत हैने हिन्दे हा . वित्रात वित्रात स्ट्रान्ड दे की अपने राज्य में हुन हैं। हमको मिता है। इन्द्र हः . निम्नालकर्<sup>य प्रता</sup>न र यह पर

N

5

(१२१)

लिया। किसी इतिहासकार का मत है कि स्वयं श्रीरङ्गज़िव की लड़की उनछे प्रेम की भिन्ता मांगती रही, किन्तु उन्होंने ब्रह्मचर्य वत पालने के कारण श्रस्त्रीकार कर दिया । "माडर्न रिव्यू" में एक लेख छपा है कि "नेताजी पालकर" नामक च-रवादार की श्रीरङ्गजेब पकड़ कर लेगया था श्रीर उसे मुसल-मान बना लिया था। बंह बीर सेनापति था, कई वर्षों पीछे जब वह लौटकर भ्राया तब पेशवा के द्वारा वह शुद्ध कर लिया गया।

महाराज शिवाजी के राज्येप्रवन्ध की खास बात प्रधान मगुडल ( Cabinet ) की स्योपना है। इन अप्र प्रधानीं में से पक की "पिएडतराव" केंद्रते थे। छत्रपति शिवाजी के राज्या-भिषेक के समय का अर्थात् सन् १६७४ ई० का एक काग्रज़ 🕍 मिला है, उसमें पिएडतराव के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है। "परिडतरात्र को धर्मनिष्यक सुन्नी कार्यों की देख-भाल करनी चाहिये यथा-धर्मशास्त्री के अनुकूल लोगी का वर्ताव है या नहीं, इस वात की जांच करके दुराचारियों को दएड श्रीर सदावारियों की सम्मान करना चाहिये"। शिवाजी महाराज ने धर्म की ३ शाखार्य की थीं। "१-श्राचार, २-व्य वहार, ३-प्रायश्चित्त" इन शाखात्रों की देखभाल और उनका निर्णय परिडतरांव ही करते थे । ये महाराष्ट्र साम्राज्य में धर्म के व्यवस्थापक अर्थात् धर्मसंचिव थे। धर्मभ्रष्ट तथा अपरा-घियों को दएड देने दिलाने की कार्य्य परिहतराव करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ही पहले पहल शुद्धि की प्रया को श्रपने राज्य में प्रचलित किया था, इसका एक उदाहरख इमको मिला है। घटना इस प्रकार है-"वजाजी नाइक् निम्वालकर" फलटन नामक एक तालुका के कोई बड़े भारी

त्र शिवराव हैं॥

तिहास

त है और वहां पर त पहुंकर हरएक ज्ञानी चाहियें और लगजाना चाहिये। मक बेरिस्टर साव र बहुत उत्तम लेख , जो बीर ग्रिवाजी हरू सदा पिरते रहे हें हैं, उन लेकों के वार्जी ने मुसलमा हिन्दू साम्राज्य का महाराज ने समर्थ

की सेना के बहुतसे

जाति में मिला

सरदार थे। ये सरदार महाशय बीजापुर में वादशाह "शाह-आदिल" के दर्बार में रहते थे। संयोगवश वादशाह की श्रीर से इनके ऊपर कोई अपराध लगाया गया। शर्ते यह थीं कि यदि सरदार साहव मुसलमान धर्म की दीचा लेवें ती उन पर से अभियोग भी उठा लिया जावेगा, उनकी जागीर भी ज़प्त नहीं होगी श्रीर वादशाह की लड़की का विवाह भी उनसे कर दिया जावेगा। इस शतं के श्रवुसार सरदार निम्वालकर ने मुसलमान धर्म की दीचा ले ली और यादशाह की लड़की से उनका विवाह भी कर दिया गया। इसके वाद निम्वालकर महाशय "फलटन" में अपनी जागीर पर चले आये। निम्वालकर की शिवाजी के घराने से घनिष्ठ मित्रता थी। श्रत: शिवाजी कौ माता को इस घटना से बहुत दु ख हुआ। कुछ दिन 🗦 बाद शिवाजी महराज तथा उनकी माता "जीजीवाई" ने धर्मा मात्य परिडतराव से व्यवस्था तेकर निम्वालकर की फिर से हिन्दू-धर्म में ले केने का निश्चय किया श्रीर उनको सिंगना-पुर नामक एक तीर्थक्षेत्र में लेजा कर प्रायश्चित्त कराया। इस प्रकार सरदार वाजीराव निम्वालकर मुसलमान से पुनः हिन्दू बने श्रीर यह बतलाने को कि कोई इस शुद्धि सेशंकान करेशी इत्रपति शिवाजी की पुत्री सुखीवाई का विवाहसम्बन्ध निम्वा-लकर के बड़े पुत्र से कर दिया। छत्रपति शिवाजी की जारी की हुई प्रथा महाराष्ट्र साम्राज्य के अन्त तक प्रचलित रही। शि-वाजी महाराज की मृत्यु के पीछे महाराष्ट्र में चारों श्रोर उपद्रव मचे हुए थे। अनेक लोग किसी प्रलोशन में आकर अथवा अन्याय से मुसलमान हो रहे थे। इनमें से कई एक ब्राह्मण् भी थे और बहुतसे मराठा जाति के मनुष्य थे। इने सबकी भायश्चित्त करा के शुद्ध कर लिया जाता था। शासनकर्ता

कती हात से करणे पर में इस्ती कार के प्रमान के में सांत कार के प्रमान के में सांत कर के कर कुछ के में स्टूबा के मार्च के में से बार्ज कर कि कुछ कर से बार्ज कर कि कुछ कर से बार्ज कर कुछ कर से बार्ज कर कुछ कर से बार्ज कर कुछ कर के

मादिक राज्यों विदेश की सत अनिमंदरार हे दृश्य ्रोवह निमालहर" 'मुन् के हैं। ्रित वस्त्र मह केंग्रे े अतमाना घम से पुन हिन् कृतिलाहे। एक हो हुन्। नीतक हैरी के नाते से करा भागहाको गई दो हि उह ग्याहै। घतः अन्त में मर ब्ह्बाब्र श्री गुद्ध कर हिराहर वे सुसत्तमान चनाया है। भागा से घमंच्यत हो हैं। असवां श्रीत श्रीतहोत् हे किया । स्त्रम से पह कर करना और दूसरी निज्ञामकार्य है सवाह माध्यस्य पेटन हे हुन्तर 

व योजापुर में बादशाइ 'रा । संयोगयग्र सार्गाह की है रनाया गया। शरी यह पी धमें की दोला लेवें तो हाई विना, उनकी जानीर भी*न हैं* सब्की का विवाह शीन ञ्चनुसार सरदार निम्बन सी कीर बादगाइ को हा ग्या। इसके बाद निवत गौर पर चले झाये। निग्जा र नित्रताथी। सतः विकारी हुर दुग हुन्ना। इह है नकी माता 'जीजीवार्' वेह हैं ब्रेक्ट निम्बासकर को ति उप किया और उनको कि हा कर प्रायस्चित कादाह त्यकर मुनत्मान से पुर्वी कोर इस गृहि सेग्रकारी शेशा का विवाहसम्बर्गिल । इप्रपति शिवानी को नती इंग्रन्त तक प्रचित्त सी। हि मदाराष्ट्र में चारों शोर हैं। हमी प्रतोशन में श्राहर है .!! चे। इतमें से कर एक ही ताति के मनुष्य थे। ते सी

ट तिया जाता था। गाएगी

अपनी प्रजा से अनुसोदन हो कर इस काम को करते थे। छ्रत्रपति साहु के शासनकाल में "पूराजी बुंड़कर" नामक एक मराठा जाति का मनुष्य ज़वरन् मुसलमान बनाया गया था। (यह मनुष्य एक वर्ष तक मुसलमान ही बना रहा। इसके बाद पहले पेथावा वाजीराव की सेना जब दिल्ली की चढ़ाई करने को चली तब उक्त मुसलमान मराठा उसकी सेना में भर्ती हो गया और छत्रपति साहू महाराज से अपनी शुद्धि के लिये प्रार्थना की और उसकी इच्छा पूर्ण की गई।

150

महादेव शास्त्री द्रिवेकर की पुस्तक "धर्मभ्रष्टान न्नेन शुद्धि करन श्रग्निसंस्कार" के पृ० २३ से २७ तक में "वजाजी नाइक निम्वालकर" "पूताजी विनमाधोजी" "रानीजी धुमाल पाटिल' "तुलजू भृष्ट जोशी" "गङ्गाधर रङ्गनाथ किलकरनी" र्रमुसलमानी धर्म से पुनः हिन्दू धर्म में शुद्ध कर के लाने का पूर्ण इसान्त लिखा है। एक क्रोकस्थ बाह्मस को हैदरअली ने राज-नैतिक कैदी के नाते से कारागार में रक्खा था। उसके विषय में आशङ्का की गई थी कि वह आत्मरच्चा के लिये मुसलमान हो गया है। अतः अन्त में सव ब्राह्मणों और पेश्रवा की सम्मति से वह ब्राह्मण भी शुद्ध कर जिया गया। एक वार एक ब्राह्मण धोले से मुसलमान बनाया गया श्रीर दूसरा रोग नष्ट होने की श्राशा से धर्मच्युत हो गया, पर अन्त में पश्चाताप होने पर ्रवाह्मणों श्रीर श्रधिकारियों को सम्मति से वे भी शुद्ध किये शये। इनमें से एक घटना अहमदनगर ज़िले के गांव में हुई थी। श्रीर दूसरी निज़ामशाही के "पैठन" नामक गांव में हुई थी। सवाई माथवराव पेशवा के शासनकाल में भी "नरहरि ररगा-लेकर" नामक एक ब्राह्मण्मुसलमान हो गया था, परन्तु ब्रान्त

(१२४)

में उसे पश्चात्ताप हुआ और उसने फिर से हिन्दू-धर्म में ले लेने के लिये पेशवा सरकार से प्रार्थना फी,उसकी प्रार्थना स्थी-इत हुई और पैटान के ब्राह्मणों ने उसे ग्रन्स फर लिया।

द्वितीय पेशवा श्री वाजीराव उचकुल के महाराष्ट्र ब्राह्मण्ये। 🌈 उन्होंने विश्रद्ध मुसलमान फुलीत्पन्न "मस्तानी" नामक वेगम से, जो हैदराबाद के नवाव की लड़की थी, विवाह किया और इसे पूना लाकर "शनिवार वाहे" में उसके लिये सुन्दर महल बनवा कर उसे अपनी पत्नी बनाकर रक्ता और उससे जी पुत्र "शमशेर बहादुर" हुश्रा उसका हिन्दू ही के समान पालन पोषण किया। उसका यश्चोपवीत संस्कार तक कराने का प्रयत्न किया । श्रहमदशाह श्रव्दाली से जी पानीपत की लड़ाई हुई उसमें यह वीर शुद्ध मरहटा मुसलमानों से खूब 👃 वीरतापूर्वक लड़ा श्रीर यवनों के द्वाध से वीरगति की प्राप्त हुन्ना। वाजीराव पेशवा के ३ पुत्र हुए थे। वालाजीराव, राधोवा श्रीर शमशेर वहादुर। वाजीराव ने श्रपने तीनों पुत्री को अपनी जायदाद का बॅटवाड़ा वरायर २ किया और शम-शेर बहादुर को हिस्से में बुन्देलखगड मिला था। अरतपुर में श्रशी तक शमशेर वहादुर की समाधि है। वास्तव में यह ती हिन्दू था, उस जगह भूल से मस्ज़िद बनी है। वहां मन्दिर बनाना चाहिये था। देखों Rise of the Marahatta power by Ranade, chapter 13 pages 266 to 270,

गृहि चर्नुः वैद्या = :

ति जातिको है। इसे मंद्रा

२४ )

उसने फिर से हिन्दू धर्म है। प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना ते ने उसे शुद्ध कर हि

उचकुल के महाराष्ट्र प्राहर्ण न्यन "सस्तानी" नामक रे लड़की धी, विवाह कियार " में उसके लिये सुना हा कर रक्खा श्रीर उसे उसका हिन्दू ही हे सा ग्रोपवीत संस्कार तक रह श्रम्बाली से जी पानीपडां इ मरहटा मुसलमानी हेह्। नों के हाथ से वीरगित है। के ३ पुत्र हुए थे। बालाजी ज । याजीराव ने श्रपने तीनी हुं हा यराबर २ किया श्रीर ह लन्गड मिला था। प्रतिप्र । समाधि है। वास्तव में वारी मस्ज़िद वनी है। वहां मित e of the Marahatta porce pages 266 to 270,

\* श्रोश्म \*

# शुंदे चन्द्रादय

## पंचम ग्रध्याय

# द्कित जातियों को ईसाई और मुसलमान होने से बचाओ

सावधान हो सावधान अस्तित्व वचाओ । हिन्दू जीवित जाति इसे मत मृतक बनाओ ॥

भारत में स्वाधीनता के सूर्य की लालिमा किर चमकने लगी है और भारत के दिन कर किरे हैं। चारों और क्रांति लगी है और भारत के दिन कर किरे हैं। धार्मिक बन्धन ही ले पड़ के आसार हिणोचर हो रहे हैं। धार्मिक बन्धन ही ले पड़ गये हैं और लोग स्वतन्त्रता से विचार करने लगे हैं। पुराने विचारों के हिन्दू भी अब गुद्धि और दिलतोद्धार में लगने लगे हैं। अतः दिलत भाइयों से हमारा निवेदन हैं कि वे अब हैं। अतः दिलत भाइयों से हमारा निवेदन हैं कि वे अब श्रें गया नहीं और जल्दी न करें। को अलूत भाई अपने पैरों धवरावें नहीं और जल्दी न करें। को अलूत भाई अपने पैरों श्राप सबे न ही कर, अपना धर्मा भागन खोकर ईसाई और आप सबे न ही की धर्मा देते हैं, उनसे हमारा नम्र निवेदन हैं मुसलमान होने की धर्मा देते हैं, उनसे हमारा नम्र निवेदन हैं के न तो पैसी धर्मा क्यों में उनका उद्धार होगा और न ईसाई

मसलमान होने से ही उनका वेड़ा पार होगा। उनको ज़रा सोचना चाहिये कि उनके दलित भाई, जो उनसे सौ वर्ष प-हिले कायरता से मुसलमान वन गये, उनकी श्राज दशा। ख्रध-रने के स्थान में बड़ी भारी दुर्गति है। खाने की रोटी नहीं श्रीर पहिनने की कपड़ा नहीं। इसी प्रकार से ईसाई वे के वे ही सफ़ीद गीरे ईसाइयो के सामने काले आदमी वने हुए हैं। उनकी वे अपने क्रवरस्तानों में दफ्रन नहीं होने देते श्रीर न अपने गिजी में बराबर वैंडने देते हैं। हिन्दू-धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें न तो विदेशी सिद्धान्न है जिससे कि Let the weaker go to the wall" अर्थात् न तो निर्वलीं का नाश किया जाता है श्रीर न "Survival of the fittest" का लिझान्त है जिससे कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली कहावत चरितार्थ होती है और न "Process of natural Selection" का सिद्धान्त है जिससे कि ग्ररीयों को चक्की में पीसा जाता है श्रीर जो संसार की बक्की में पिसने से बच जाता है उसकी पूजा की जाती है। यह सब्र काले गोरे का भेद आदि पश्चि-मी सम्यता की वातें हैं। भाचीन आर्यसभ्यता का तो यहा आदर्श है कि निष्काम भाव से निर्वेलों और दूलितों का उद्धार कर उनको सक्त आत्माशिमानी बनाया जाय । प्रिय द्जित भार्यो ! श्राप मुल्लाश्रों के बहकाने में श्राकर मुसलमान वतने की धमकी देते हो | छी | इस्लाम का १३०० वर्षों का इतिहास संसार में जंगलीपन फैलाने वाला तथा तवाही व वर्वादी लाने वाला सिद्ध हुआ है।

१—इस्लाम' में स्त्रियों की कोई इस्ज़त नहीं। स्त्रियों की सिर्फ़ खेती माना गया है जो सिर्फ़ बीज झालने के लिये हैं।

क्तें को प्राप्त करें . देशि। किनों नेतें दें क

(

त्र १-१सा है जिएक पूर्वित्राम्यास कर्ते कोई सुम्बद्ध क्षेत्र क्षेत्र श्रवीत् यर्थ क्षेत्र के स्रात कीन्त्र का क्ष्य क्षित्र का पतिन्द्री का क्ष्य का

केनामन प्रतिक्ता सात वर्ष केंद्रान करेंद्र कर बह लाग कर के कार केंद्र का केंद्र है। कार को प्रवासिक करत के

> ४-एन हे हिन्स हानिवाद पर हैं। एतंत्र

ही पड़ोरियों हुने हुने हैं बतका स्वति तर हुने हैं हैं। विकाद पड़ हों हैं

व्यक्तियां। प्रश्ने हेर्ने करते श्रीर मीलवी करता स्टब्रे

(35) का बेड़ा पार होगा। उनको ह इलित भाई, जो उनमे सौकं धन गये, उनकी स्राज दश ह्र्य र्गित है। साने को रोटो नहीं री ति प्रकार से ईसाई वे के वेही हो । आदमी यने हुए हैं। स्तर हीं होने देते और न अपने द्धमं ही सर्वश्रेष्ठ है। हो de Let the weaker निर्वलों का नाश किया जहा े fittest" का सिद्धान्त है जि इस" वाली कहावत चीता

s of natural Selection" रीयों को चकी में पीसा जाता नं पिसने से बच जाता है वर्ग व काले गोरे का भेद आदि परि

शाचीन आर्यसम्यता का तीया व से निर्वलों श्रीर वृत्तितों हा ान्माभिमानी बनाया जाय । वि

ग्रों के बहकाने में आकर मुसल्मा छी । इस्लाम का १३०१ वर्ष बर् पन फैलाने वाला तथा तवाही।

आहे।

की कोई इंद्रज़त नहीं। रित्रणें की नो सिर्फ बीज शतते के लिये हैं।

इनमें कोई पवित्रता नहीं, सदाचार नहीं। जब चाहा तब तलाक दे दिय। जिसकी बीबी से न पटी चट दूसरी घरमें डाल ली।

२-इस्लाम के सिद्धांत देशद्रोही श्रीर समाजद्रोही हैं। ्षनमें विचारस्वतन्त्रता नहीं, सहनशीलता नहीं। ज्यों ही कोई मुसलमानी हिन्दू वनी ।स्यों ही Law of Apostasy श्रर्थात् धर्म परिवर्तन के क्रानून के माफ़िक उसका मुसल-मानी पति पत्नी का संबन्ध ट्रट जाता है, हिन्दू शास्त्रों में पति-पत्नी का पवित्र संबंध कभी ट्रट नहीं सकता।

३-इस्लाम धार्मिक स्वतन्त्रता का शत्रु है। जो मुसल-मान धर्म छोड़ना चाहे उसके लिये इसमें क़रल की श्राहा है। यह ज़रासी बात में अपने ही भाइयों को 'काफ़िर'' और मुर्तद वना देते हैं। स्वयं अपने भाई श्रहमदिये फ़िकें वालों को पत्थरों से काबुल में मरवा दिया।

ध-इस्लाम के सिद्धान्त जुल्म और ग्रैरइन्साफ़ी की बुनियाद पर हैं। इन्होंने हज़ारों पुस्तकालय जला दिये।

४-- मुसलमान कमीनेपन से तथा नीच नीतियों से अपने ही पड़ोसियों श्रीर बहिनों को वहकाकर भगा लेजाते हैं, उनका सतीत्व नष्ट करते हैं और अपनी चचेरी वहिन से ही निकाह पढ़ लेते हैं।

६—इस्लामी धर्म व्यंभिचार का फैलाने वाला है। अतः व्यक्षिवारी पुरुष से संगति करना महापाप है। इसके मुला श्रीर मौलवी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ज़ुरान के इलं-

### (१२=)

हाम श्रीर श्ररय के पैग्रम्बर की भू ठी वार्त केला कर श्रन्ध-विश्वास का प्रचार करते हैं श्रीर लोगों को मज़हयी गुलामी में फंसावे हैं।

७—मुसलमान भारतवर्ष की हिन्दी भाषा, इसकी देव नागरी लिपि, इसका साहित्य, इसके त्यीहार श्रीर इसकी सम्यता का निरादर करते हैं। श्रतः यह धर्म देशहोह का जुबरदस्त प्रचारक है।

 इन्होंने हिन्दुश्रों को लुटा, इनके मन्दिर, देवालव तोहे और तोथों को अपवित्र किया। खियों का सतीत्व नष्ट किया। इन्होंने भारतभूमि को कभी अपनी मातृभूमि नहीं समसा। इनमें विदेशीपन अरा पड़ा है। ये अरव की आपा में 👃 निमाज पढ़ते हैं और दिन में पांच दफ़ी विदेशी कावे की तरफ्र 🗍 सिर भुकाते हैं। इनके नेता स्मर्ना, तुर्की, श्रफ्तगानिस्तान, मका, मदीने के स्वप्न देखते रहते हैं श्रीर इनके सब ही त्यौहार विदेशी हैं। ऐसी हालत में ये सभ्य नहीं कहे जा सकते। स्वयं टकीं, परशिया वालों ने इस्लामी धर्म की वुद्धि-हीन बातों का त्याग कर दिया है और खलीक्रा की भगा दिया है और स्त्रियों को स्वतन्त्र कर दिया है। पर्दा तोइ दिया है। गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा ने ४ वक्त के स्थान में दो वक्त को नमाज़ करवी है। श्रत: दिलत आइयों की मुस-लमानी धर्म में प्रिम्मिलित कदापि न होना चाहिये। हमारे दलित आइयों का एकमात्र निस्तारा हिन्दू ही रहने से होगा, क्योंकि हिन्दूधर्म कभी श्रकेला नहीं रहा विलक जैसा कि हम पहिले अध्याय में बतला चुके हैं, हूस, सीदियन वर्गेरह खद उसमें आकर मिले। वैदिकधर्म प्राणीमात्र की अलाई

वारत है किए ए केंग्रें वारत के कार्य केंग्रें वारत के कार्य केंग्रें वारत के कार्य केंग्रें वार्य के कार्य केंग्रें वार्य केंग्रें के कार्य वार्य के कार्य केंग्रें वार्य कार्य केंग्रें

विशेष के स्थाप के स्

o

jo {

ते वातें फेला कर अव नोगों को मज़हबो गुतार

हेन्दी भाषा, रसकी रेव नके त्यौहार और सा रतः यह धर्म देशहोहर

ा, इतके मन्दिर, देता या। स्थियों का सतीव त हभी अपनी मातृभूनि वं त है। ये अरब की जावं। दे इफ़ी विदेशी कावे की तक हैं मनों, तुर्कीं, श्राफ्रगानिस्तर हते हैं और तके सा न में ये सम्य नहीं कहें। नों ने इस्लामी धर्म की बुरि है और छतीं प्राकी में त्त्र कर दिया है। पर्व ते ह्मपाशा ने ४ वक के सामी अतः दिलंब आर्यो हो हैं

रापि न होना चाहिये। हत्ते होने, स्तारा हिन्दू हो रहने हेहेने,

ना नहीं रहा बरिक जैसाहि

चुके हैं, इल, सीहण वर्षेष

दिक्चर्म प्राचीमात्र की मती

चाहता है, किसी पर ज़ोर जुल्म नहीं किया, सदा दुष्टों पर चीरता श्रीर साधुश्रों के साथ साधुता रक्खी। "मित्रस्य चचुषा समीचामहे" का पाठ पढ़ाया । स्वयं ईसाइयों का विश्वास अव वाइविल से उठ गया है। नृह के प्रलय को श्रव ईसाई नहीं मानते श्रीर न यह मानते हैं कि "नेस्ति से हस्ति" हो गई ,या "पृथिवी के बाद सूर्य वना"। हिन्दुर्श्नों ने वैज्ञानिकों को कभी नहीं सताया जैसे कि ईसाइयों ने गेलि-लीयों के परनिकस श्रीर बनों श्रादि पर केवल विद्वान वैज्ञानिक होने के कारण श्रत्याचार किये थे। हमारे वेद श्रीर उपनिषद श्रगाध झान के भएडार हैं। उनको मानने वालों को ईसाई मुसलमान कभी भी शान्ति नहीं दे सकते। इस समय भी दुनियां की आधी से अधिंक आबादी डंके की चोट स्पष्टतया हिन्दू तथा वौद्ध धर्म को मानती है। यदि संसार की आवादी र अरव मानी बावे तो ६३ करोड़ वीद मिलेंगे।

प्रिय भ्राताश्रो ! एक परमात्मा को माननेवाले हिन्दुश्रा ! चौद्धों का वैदिकधर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मुत्रुप्य की उच्च योग्यता और बल को स्वीकार करता है। मुसलमान और ईसाइयों की तरह अपनी कमज़ोरी नहीं मानता और न रसूल मोहम्मद और न खुदा के बेटे ईसा को अपना वकील वना कर स्वर्ग को जाने का उपदेश देता है, वल्कि उत्तम कर्म करने का उपदेश देता है, अससे मनुष्य विना किसी की सिफ़ारिश या वकालत के परमातमा की प्राप्त हो सकता है। हिन्दूधमं की महत्ता इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि वह मनुष्य-समाज की सेवा करने के लिये निस श्लोक में उत्तम उपदेश देता है:-

( १३० )

न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं न पुनर्भवम् ।

कामये दुःखतन्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ।।

अर्थात् स्वर्ग से भी वदकर दु: खी गरी वों की सेवा है। पेसे श्रुष्ट्र स्वयं सिद्धान्तों से ही तो अफीका, अमेरिका, अरेविया, यूरोप्ट्र सब स्थानों में आर्थाधर्म का प्रचार हुआ था। हिन्दू धर्म में सब से वड़ी खूबी यह है कि वेद और विज्ञान एक है। दूसरे धर्मों में विज्ञान और धर्म में लड़ाई है।

उपनिषदों से आत्मा को शान्ति पहुंचती है। हिन्दुओं के कर्म के सिद्धान्तों से ही संसार में असमानता, सुख, दु:ख का मसला हल हो जाता है। मुसलमानों में जहाद और ईसाइयों मसला हल हा जाता ह । धुललनामा म अवार में Crusade हैं। ईसाइयों में मृतभेद रखने वालों पर जो २००० में टिंग्युटिंग के स्थान के कार्यन के कार्यन के अत्याचार हुए वे डाक्टर है पर साहव ने अपने अंग्रेज़ी के उत्तम प्रन्य The conflict hetween Science & religion में अली प्रकार दर्शाये हैं। मुसलमानी जहाद के वृत्तान्त मुसलमान ऐतिहासिकों ने लिखे हैं, जिनमें अमानुषिक अत्याचारों की ' हद हो गई है। ईसाई, मुसलमान ईमान भीर विश्वास लाने की वात करते हैं। इनके कुरान, बाइविल पर शंका करना कुफ़ है, परत्तु हिन्दू बौद्ध वैदिकधर्म युक्ति बुद्धि को अमाण मानता है श्रीर हम रात दिन गायत्री मन्त्र में पर-महुमा से "धियो यो न. प्रचोद्यात्" अर्थात् परमात्मा इमारी चुद्धि की बढ़ा, यही प्रार्थना करते हैं, दूसरी श्रोर ईसाई मुखल-मान बुद्धियाद के फैलानेवाले को वाजिबुल करल कहते हैं। हमारा धर्म किसी देशविशेष व जातिविशेष का नहीं, बरिक सारे मनुष्य-समाज का कानून है। इस धति (धोरज),

वर्ग न पुनर्भवम्।
प्रनामातिनाशनम्॥
स्वीगरीत्रों की सेना है।
सेना स्वीगरीत्रों की लड़ाई है।

नेत पहुंचती है। हित्री में असमानता, सुब, हैंगे मानों में जहाद और कि मतभेद रखने वालों पर्म मतभेद रखने वालों पर्म साह के त्रुपात मुक्त पानी जहाद के तृचात मुक्त मान समान पिक अस्यानों मान समान पर शंका पर मान समान पर शंका पर मान समान कि पर शंका पर मान साह विकास माना है। दिन गाय परमालों कि नहीं रात दिन गाय परमालों कि नहीं रात विज्ञाल करने कि नहीं प च जातिषशेष का नहीं कि



(181)

समा (मतभेद सहिएमा), रन्।
( वारी न करना), शांच ( --हिल्मों को पाप से रोहरा), वे ( --हिल्मों को पाप से रोहरा), वे ( --दे मकार के परारं-निरान र र प्राप्ति), सस्ये (सर बान, सन् र न अहिंसा व को ग्राप्त), रन रम् क कथनामुसार यमें मानते हैं। इन इन मुसलमान सार्पों हें सन् न व्याप्ति कार्पा है कि प्रोपे हैं दरे प्राप्ति कार्पा है कि प्रोपे हैं दरे प्राप्ति कार्पा है कि प्रोपे हैं दरे प्राप्ति कार्पा है कि प्राप्ते हैं। दन्ति के वहें ही सीच निवार के बाद कर्म अमरत्व के सिद्धान्त ने हमें निर्मेश कि जिन्मा में क्याप्ति कार्पा निर्मेश कार्पा ने कार्पा निर्मेश कार्पा ने कार्पा न

大

बो सरहर गृथी में वा क्षेत्रे भार

1 ~

क्तमा (मतभेद सहिज्युता), दम (मन पर कावू) अस्तेय (चारी न करना), शौच (सफ़ाई), इन्द्रिय-निग्रह (दसों इन्द्रियों को पाप से रोकना), धी (दलील व तर्क से बुद्धिवल दाढ़ाना ), विद्या ( सव Science और philosophy र्ग प्रकार के पदार्थ-विज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान आदि की प्राप्ति), सत्य ( सत्य ज्ञान, सत्य भाषण, सत्य कर्म ), अक्रोध ( ऋहिंसा व कोधत्याग ), इन दस वातों को मनु महाराज के कथनानुसार धर्म मानते हैं। श्रतः कोई भी हिन्दू वौद्ध इन मुसलमान ईसाइयों के समान जहादी नहीं यन सकता। यही कारण है कि यूरोप के बड़े २ विद्वान हर्वर्ट स्पेन्सर शोपनहार, काउन्ट, टालस्टाय, मेक्समूलर, कोलबुक वंगेरह वहें हो सोच विचार के वाद कर्मानुकूल वनाये गये हैं और ्रा उत्तम प्रवन्ध पर यूरोप मुग्ध है। हमारे आतमा के श्रमरत्व के सिद्धान्त ने हमें निर्भय वीर चत्रिय बना दिया है श्रीर प्राचीन श्राय्यों के समान संसार में वीर योदा बड़ी ही कठिनता से मिलते हैं। श्रत: ,दिलतभाइयो ! ईसाई मुसल-मान मन बनी। छाप सबी चत्रिय हैं, जब आपके प्रवेजी ने सैं कड़ों वर्षों तक अमानुविक अत्यावार सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा तो अब इतने आनुर क्यों होते हैं ? एक धर्म ही साथ जाता है। वाको नव घन दौलन यहीं पड़ा रह जाता है। अतः पवित्र वैदिक हिन्दू वर्त के लिये अनेक कए सही आरि मं मिटो, परंतु हिन्दू मर्पे ने एक भो भाई की विमुख मत के भीने दी।

जी संस्कृत शादों में बात्वर्र से भी मुनदर मायने श्रीर

राम०

राम०

राम०

श्रानन्दप्रद् यात ज्ञात होती हैं वह इनके शब्दों में कदापि नहीं। देखो भाइयो ! श्रापको मुसलमान होने से जो सीघे स्वर्ग में जाने की वार्ते कहते हैं ने विलकुल मिथ्या हैं, क्योंकि इनके यहां लिखा है कि कयामन की रात की अपने २ ऐमालों है की पर्वियां खुद पढ़कर खुदा के सामने सुनानी पहेंगी। फिस् विना पढ़े लिखे कैसे सुनावेंगे श्रीर जो मनुष्य ग्रहत पढ़ देंगे उन्हें कैसे पकड़ा जावेगा ? क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब पैग्रम्बर तो स्वयं उम्मी (वे पढ़े लिखे) हैं। उनको वड़ी मुश्किल होगी । वे कैसे सिक्षारश करेंगे । मुसलमानीं का स्वर्ग जंगितयों का स्वर्ग है, क्योंकि उनके कथनानुसार कथामत की रात को सब मादरज़ात नंगे खड़े किये जावेंगे। यह इतने विज्ञान से खाली है कि आसमान के सितारों को कहते हैं कि यह स्वर्ग की खिड़कियां हैं, जिनमें से लालों वर्षों की बुढ़िया हुरें तुम्हें देखा करती हैं।इन मुसलमानों की किताबी से साधित है कि इनका खुदा आदमी को शकल वाला है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने आदम को अपनी शक्ल वाला वनाया। इनके खुदा के पिंडली है, क्योंकि लिखा है कि जब दोज़ल की आग बहुत तेज होगई तो खुदा को अपनी पिंडली दिखानी पड़ेगी और नर्क की दिवार पर वेचारा खुदा न मालूम कष तक वैठा रहेगा इसका कहीं ज़िक नहीं है। इनका खुदा बड़ा मोटा है, जिसके तख्त को = फ़रिश्ते उठाये हुए हैं और २ गज़ वाहिर उसक्। वदन निकला हुआ है यानी इतनी अक्ल भी नहीं कि जर् बड़ा तक़त बनवालेता कि बदन को तक़त के बाहर लटकनी न पढ़े। वह सुरमा लगाता है, उसके डाढ़ी है, वहिश्त में पालाने का इन्तज़ाम नहीं है। सिर्फ़ डकार आवेगी और

1 ...

17

पसीने द्वावेंग, विसने सन्त , श्रांर मनेदार यान मुनितं न एक शाम को बाद दिस 📺 े आंत में पृत सोंह इर <sub>सुर्थ</sub> . विद्यानविद्यांन वार्ती में र्टरं , इनको इदोसों में उन्न र तिच्य मुरारीताहजी हुने द्रीर केन बुत्त हो विता ह ब्रनुमा कहा त्या है। इसन है एक क न क्समे बाता है। हुगत का ें है पहले बर येला है मंडे शीच वधुराहा सारत्यां हों देने कर ब्रन्दर पृशा हा प्राव दे दे के पंपाचर शादि का चत्त हैं हो सकता। वाहे मुस्तकन इन्हर् करें ! दरीलों में के बीर केरें कर युना को शादी श्रादि वारू हरू न्ये असी पड़ी हैं जो हर्जी जा सक्तर क्षासी। स्वादेश समें व एड के लिये शो तुम एता पूछं? यही प्रसंक समस्तार बार्का हुईर करता हो ग्रंग है।

(1,

1/~

रान्हों में क्सी ति हे जी सी मिथ्या है, स्योरि ते अपने २ ऐमातीं / तनी पहुँगी। फिर ध्य ग्रह्मत पहुरी मोहम्मद साह नको वड़ी मुक्ति लमानों का तर नानुसार ग्रंगान जार्चेगे।यह हो तारों को कहते । से लाखों वर्षी हैं। समानों की कितारे ग्रदमी को ग्रा द्रा ने प्राहम मे उदा के पिडती है ती श्राग बहुत <sup>हेंद</sup> ती पहेगी श्रीर क क्य तक वेंडा हिंद वड़ा मोटा है, दिस २ गज़ वाहिर व्यक्त ल भी नहीं कि अप के बाहर लक्क

हकार झावेगी हैं।

पसीने आवेंगे, जिसमें सन्दल और मुश्क की खुशवू आवेगी श्रीर मर्ज़दार वात सुनिये, सूरज खुदा के तक़्त के नीचे हर-एक शाम को बांध दिया जाता है, परन्तु फिर पहरेवालीं की श्रांख में धूल भोंक कर सुवह उठते ही भाग श्राते हैं। ऐसी २ विज्ञानविहीन वातों से इनकी धार्मिक पुस्तकें भरी पड़ी हैं। इनकी हदीसों में बड़ी २ विचित्र वातें लिखी हैं, जिन्हें पं० मुरारीलालजी शर्मा श्रीर लेखरामजी ने भलीभांति दर्शाई हैं। क़रान की शिचा के श्रंजुसार अल्लाह मकारों का मकार कहा गया है। कुरान में परमात्मा नितान्त मूर्ख श्रादमी समा-न कसमे खाता है। क्रुरान का परमात्मा ज्ञानी सर्वे नहीं है पहले कर बैठता है पोक़े पछताता है। हदीसों मं शौच लघुशंका सम्बन्धी कई ऐसे भद्दे नियम हैं जिसे पढ़ कर अन्दर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इसके उपरांत इन के पैग्रम्बर आदि का जीवन आर्यजनता के लिये आदर्श नहीं हो सकता। चाहे मुसल्मान उनका कितना ही आदर क्यों न करें ? हदी सों में वृद्धे और छोटी लड़की की शादी बुढ़िया और युवा को शादी श्रादि नानाप्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ अरी पड़ी हैं जो कदापि भी सर्वमान्य नहीं हो सकती हैं। प्रिय हिन्दू भाइयो ! क्या ऐसे धर्म में एक मिनट क्या एक सेकि-रह के लिये भी तुम रहना पसंद करोगे ? नहीं, कदापि नहीं, यही प्रत्येक समभदार आदमी कहेगा। श्रत: सबकी शुद्ध करना हो श्रय है।

šII

म राम०

र राम०

राम०ँ

श्रतः प्रिय द्लितभाइयो ! श्रांपका निस्तारा मज़दूरे संघं सोलने से होगा। न कि ईसाई, मुसलमान धनने से। जब तक हमारे द्लित भाई श्रपने पैरों श्राप न खड़े होंगे श्रीर श्रत्याचारी श्रन्याइयों से, चाहे ने घर के हो क्यों न हों, भयद्गर युद्ध न करेंगे श्रीर श्रपनी जान को जोखम में न डालेंगे तबतक उन का उत्थान कठिन है। स्वाधीनता की लड़ाई में उन्हेंं लाखों श्रुरवानियां करनी पढ़ेंगी, तब कहीं धर्म के पागल कुछ रंगा-चारो तथा वर्णाभिमानी बद्धभक्तली उनको श्रपने मन्दिर में प्रवेश करने देंगे। प्रिय श्रद्धृत भाइयो ! श्रापको श्रद्धृत दिलतं कहते मुक्ते लजा श्रातो है। श्राप दिलत श्रद्धृत नहीं बिक्त श्रूषिसंतान हैं। श्रतः सब से प्रथम श्रद्धाचारी, सदाचारी, सत्यवादी श्रीर न्यायिषय कर्मवीर बनो। तुम्हारा बेड़ा श्रव-श्र्य पार होगा। साथ २ ही हे उच्च जातिवालो ! ज़रा सोचों श्रीर कम से कम श्रात्मरक्ता के खयाल से ही निम्निलिखित क-र्त्वणों का पालन करो।

आप प्राथमिकशिचा की स्कूलें, राजिपाठशालाएं, श्रीद्यो-गिक पाठशालाएं (Industrial Schools) खोलें, कलाकीशल के लिये छात्रवृत्ति दें, सहयोग वैद्ध (Co-operative Bank) व सहयोग समिति (Co-operative Society) खोलें, श्रीषधा-लय स्थापित करें, गांवों में चलते फिरते शीषधालय भेजें, चलते फिरते पुस्तकालय भेजें, १६ सस्कारों के लिये पुरोहित भेजें, पानी के लिये कुए खुद्वा दें, (Magic Lantern) रान में तस्वीरों के हारा श्रक्तों की दशा श्रच्छी बनाने के लिये नाना स्थानों पर चित्र दिखाकर लेक्चर दें। तथा नीच कही जाने वाली जाति के हिन्दुशों में सफ़ाई रखने तथा श्रपनी दशा

स्वाति है एक उत्पक्ष नीव जाति है के हैं हैं दार हिन्दुषस्य में सरमा र हां, विवेहत हारे हंग हुएं ह ्देहत हैं। प्रतर के हुने स्म जाति में क्रम्तर है इंग् इ कि एसे को को है निर्देषता है निर्देश है। इन् धमेत्रीस्टा हे कर इंड इन व देक्र करेंगी द्विमें के देन हुआहुत हे हत्ता हुने हुन् हरवाति इति स्ता हता ह का कंत्र की दिन है, विस्कृ अताम (तेरा हुतर तृ है धमातिमानी हा एक इन स जाति एति है किने हैं उन्ह जावें और सहो है हैं। बाट, इत्ये क्लान सन्तार बारिसाल करें है करें हर पुरुष ताय हैंड हर होता है. माननेवानुपुरव इस्तिकारे हरा । नहीं कर सहते। वे किस्तेन व मिटने इसायर हो हुन् रहे । जात निपत्तं है स्ट्रान्ट है है है मूर्व पत्रों से पुरु हैं। विश्व प्रित्त होता की हिन्दे

बरद्दर्सर्थ । इय नक , सन्यावारी न युद्ध न दिनक उन उन्हें तातों हुद्द सी । मिला में ारून इतित नहीं यहिक महाचारी, वहा प्रव ज्ञा सोतो 🏃 इतिबित र

14 P.

**क**नाकोशत e Bank) a न, जीववा वाल्य भेजें. नयं पुरोहित ern) III नं कं तिय नीच कही

वपनी द्शा

120°

नारं, जीवी

सुधारने के भाव जागृत करें। हिन्दुओं से प्रार्थना करें कि नीच जाति के लोगों को अपने आई की तरह वर्त भौर हिन्दूसमाज में सब तरह के अधिकार दें। अस्पृश्यता के भाव वित्तंकुल हटादें श्रीर श्रह्यतों को सार्वजनिक संस्था में वरांबर के हक दें। आचार की शुद्धि सदा ही अं प्ठ है, परन्तु हिन्दू-जाति में श्रस्पृश्यता के भूत ने यहां तक अपना डेरा जमाया कि इन्होंने श्रपने लाखों रोते विलखते सम्वन्धियों को निर्द्यता से विधर्मियों के हाथ सौंप दिया। विधर्मियों ने हमारी धर्मभीरुता से लाभ उठा कर सैकड़ों प्रकार के प्रलोभन देकर करोड़ों हिन्दुश्रो को ईसाई, मुसलमान बना डाला। इस बुश्राबृत के कारण हमने हिन्दू-समाज में भी नाना प्रकार की उपजाति श्रीर उपवर्ण उत्पन्न कर सदा के लिये श्रापस में फूट का बीज वो दिया है, जिसका फल आजतक हिन्दू-जाति गुलाम होकर भुगत रही है। श्रतः प्रत्येक देशांशिमानी, धर्माक्षिमानी का परम कर्त्त व्य है कि वह अस्पृश्यता और जाति पांति के क़िले को तहस नहस्र करदे, दलितों के घर पर जावें श्रीर उनको साफ़ सुथरा रहना सिस्नाने के लिये साद्यन वांटों, उनमें मज़दूरी की महत्ता का भाव जागृत करें और प्रति सप्ताह प्रीतिभोजन करें, जिसमें उच जाति और नीच जाति के पुरुप साथ वैठ कर भोजन किया करें। चौका चूल्हा में धर्म माननेवाले पुरुष कदापि श्रपने समय श्रीर शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। वे मिथ्याभिमानी हो जाते हैं। बुद्राछूत के मिटने के-साथ २ ही जाति पांति के वन्धन ढीले पड़े में और लोग जात विरादरी के ष्रत्याचारों से छूटेंगे श्रीर रूढ़ी के गुलाम मूर्ख पञ्चों से मुक्त होवेंगे। दलितोद्धार से हिन्दू-समाज का रुधिर पवित्र होगा और इसके फेफड़ों की शुद्ध पवन प्रांप्त

和

म राम०

म राम०

ग राम०

न राम०

होगा। वह बलिष्ठ होगा और साधारण मनुष्य निर्भय, धीर और मौत का मुकाबिला करने वाले वनेंगे। फिर किसी गुएडे का यह साहब न होगा कि वह हमारी मा चित्रनों की ओर बुरी आंख से देखे। अत: प्यारे आह्यो! दिलतोद्धार को खड़ाई के वीर सैनिक बनो और अस्पृश्यता के कलक को आरतमाता के मस्तक पर से सदा के लिये थो डालो।

दलित आइयों का भी यही कर्तव्य है कि वे किसी के बहकाने में आकर अपना धर्म न छोड़ें। धर्म चदलने वाला महापापी होता है और घोर नरक में जाता है। उन्हें श्रपने पैरों श्राप खड़े होना चाहिये, पवित्रता सीखना चाहिये श्रीर सत्याग्रह द्वारा श्रापना श्रधिकार लेना चाहिये, लोभ या सांसा-रिक सुखों को लपेट से या कर्षों से डरकर अपना धर्म कशी न छोड़ना चाहिये। मुभे उन दिलतो पर द्या आती हैं जो श्रपने स्वार्थवश श्रपने ही भाइयो को नीचा रखने का प्रयत्न करते हैं। खुद तो चौधरी वनकर ठाकुर साहव की दी हुई चिल्लेदार पगड़ी बांधकर श्रपना हांसिल माफ्त कराकर इत-राते हैं और अपने दूसरे भाइयों से डगड़े मारकर बेगार सेते हैं। श्रापके बुजुर्गों ने कितने २ कए सहे, श्रपनी गर्दनें कटनाई, स्त्रियां वत धारण कर २ के आग में जलीं, परन्तु श्रपना धर्म नहीं छोड़ा। श्रकवर वादशाह ने बीरवल से पृछा कि दुनियां में सब से नीचा कौन है ? उसने उत्तर देने के लिये कुछ मोहलत चाही। इधर जाकर दिल्ली के मंगियों से कहा कि तुम मुसलमान होजाश्रो, यदि नहीं वनोगे तो ज़बद्स्ती बनाये जावोगे, परन्तु मंगियों ने इन्कार किया श्रीर बादशाह से आकर शिकायत की कि बीरवल हमें जवरन मुसलमान

į

बनाता है। तर कारान् की रतने नांव है कि हमें बह चाहता। जि रहित हुन् ' आहर हाई मुननदान का , भित्त इक्षान प्रदान है गाए तुम्हारे सार देर हर दरा इ तिये इतासाम्यून है इ 'सर मत होग हरें ह श्रंधेतंशनं होर ग्रहार स्वय मुसत्तन बनार, रे है। यह मुसन्दर्भ रहे र न शायतीं ने स्तरं गमान हो है हरए हम नीचे नियने हैं। इ श्रीर हरों का प्रनीत्य न हेर इस तरह की करेंग वकने कामवासनाझों हा बार्व हे दू

11:

निर्भय, घीर फिर किसी वहिनों की ! इतितोदार के कलड़ की हातो ।

वे किसी के बद्लने वाला । उन्हें ऋपने चाहिये भ्रौर नोप्त या सांसा ता घर्म कती श्राती है जो

सने का प्रयत व की दी हुई कराकर इत-गरकर वेगार

श्रपनी गर्ने जलीं, परन्तु रवल से पूछा र देने के लिये

ायों से कहा ता ज़बईस्ती

रे बादशाह मुसलमान

बनाता है। तव वादशाह की सम्भ में श्राया कि मुसलमान इतने नीच हैं कि भंगी तक इनमें सम्मिलित नहीं होना चाहता। प्रिय दिलत भाइयो ! श्राप इसननिज्ञामी के घोखे में श्राकर कहीं मुसलमान मत वन जाना। उनके इस कहने से "िक हकीम अजमलखां तुम्हारा जूंठा खालेंगे और वह नवाब तुम्हारे साथ बैठ कर खायगा श्रीर उस मस्जिद में तुम्हारे लिये दस्तरख़्वान खुला है" कहीं मुंह में पानी लाकर धर्म भ्रष्ट मत होना क्योंकि 'चार दिनों को चांदनी श्रौर वही श्रंधेरी रात'' होकर रह जावेगी और तुम मारे २ फिरोगे। देखी स्वयं मुसलमान अन्दरूनी तीर पर इस्लाम से नफ़रत करते हैं। यह मुसलमानी धर्म का ही बुरा प्रभाव है कि मुसलमान शायरों ने स्वयं इसलाम की हँसी उड़ाई है, जिसके कुछ उदा-इरण हम नीचे लिखते हैं। यदि इस्लाम स्वर्ग में गिलमा श्रीर हरो का प्रलोभन न देता तो यह इस्लामी कवि कभी इस तरह की कविता न करते, जिसमें श्राशिक, माश्क श्रीर कामवासनाश्रो को बढ़ाने के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है।

हर सुबह उठ वुर्ती से मुक्ते राम राम है। जाहिद तेरी नमाज़ को मेरा सलाम है।। (हातिम) इन बुतों की तो मेरे साथ मुहब्बत होती। काश बनता में ब्राहमन ही ग्रुसलमां की एवज़ ।। (तावां) बुत्परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं। मोताक्रेद कौन है 'मीर' ऐसी मुसलमानी का । (मीर) मेरी भिल्लत है सहन्वत, मेरा मज़हब इरक है।

**新**]]

म राम०

म राम०

म राम्

प राम०

( १३= )

खाह हूं में काफिरों में खाह दींदारों में हूं ॥ (ज़ंफर) कव इक्परस्त ज़ाहिदे जन्नत परस्त हैं ॥ (ज़ौक) हम सारी तो कटी इश्क दुतां में 'मोमिन' ॥ आख़िरी वक्न में क्या ख़ाक मुसलमां होंगे॥ (मोमिन) इमको माल्म है जन्नत की हक़ीकृत लोकिन ॥ दिल के बहलाने को 'ग़ालिब' ये खयाल अच्छा है ॥ शेख ने मस्जिद बना मिस्मार दुतखाना किया ॥ पहिले एक द्धरत तो थी अब साफ वीराना किया ॥ (ग़ालिब)

जिसमें लाखों बरस की हूरें हैं।
ऐसी जन्नत को क्या करे कोई।।
हुभ से गिवर श्रो प्रसल्जमां किसालिये इतना तपाक।
काबिले मसजिद न हरगिज़ लायके बुतखाना हूं॥(दाग़)
भीर' के दीनों मज़हव को श्रव पूछते क्या हो उसने तो।
काज़का खींचा, दरमें वैठा, कब का तर्क इस्लाम किया।।

श्रतः दिलत भाइयो ! कभी भी मुसलमान ईसाइयो केवह-काने में मत श्राश्रो श्रीर जो तुम्हारे भाई मुसलमान ईसाई हो गये हैं, उन्हें पुनः श्रद्ध करके श्रपनी हिन्दू जाति में वड़े प्रेम से बापिस लेलो, तभी श्राप राम, कृष्ण के सच्चे वश्रज श्राय्यंवीर हिन्दू कहलाश्रोगे। યાદ

ह्या ३

RECEIPTED TO THE PROPERTY OF T

إيطر

۷.

श्रीरम्

मं ब्रह्मावरुणेन्द्रयद्रमदतः स्तुन्वस्ति दिव्यैः स्तवैः । वेदै: सांगपदकमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ॥ ह्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । यस्यान्तं न विद्वः द्वराद्धरगखाः देवाय् तस्मे नमः ॥ यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनी । बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण्यटवः कर्चेति नैयायिकाः॥ श्रद्धित्रयथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽ्यं नो विद्धातु वांक्रितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि: ॥

## हमें शुद्धि क्यों करनी चाहिये

सभी देश श्रीर सभ्य जातियों में यह मनुष्यत्व का नियम माना गया है कि जो चीज़ अपने की प्रिय लगे और समाज के लाभकारी हो उससे भाई, बन्धु, पड़ोसी, देशवासी और संसारमात्र को लाभ उठाने का अवसर दिया जावे। संसार की लाभ पहुंचानेवाली वस्तुओं को स्वार्थी होकर अकेले ही श्रकेले भोगना संकीर्शता है। यह हम वतला चुके हैं कि

35.

和川

ाम राम०

म राम०

म राम्

न राम०

1

YES!

金田文 清爽五十二

(इंट्रा)

(इं.इ)

भामिन)

हा है।।

11 1

क्वा ।

(FE

पाक ।

॥(दाग्)

मने वां।

किया॥

्यों केवह-ईसाई हो

डे प्रेम से

प्रार्थवीर

١

1

1

श्रार्थ्य सम्यता श्रीर श्रार्थ्य-धर्म सर्वधेष्ठ है । श्रत: इम चाहते हैं कि उससे अपने मुसलमान और ईसाई झाई भी शुद्ध होकर लाभ उठावें। यह काम चिढ़ाने या लड़ाई भगड़े के लिये नहीं वरन् प्रेम के वशीभृत होकर हम कर रहे हैं। वह पुरुष जो अपने एक वेट को खाने को देता है श्रीर दूसरे बेटे को भूखे मारता है कदापि प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। जो मनुष्य हिन्दूधर्म के द्वार दूसरों के लिये वन्द करता है वह पापी, देशद्रोही श्रीर धर्मद्रोही है। परंतु जो भूला भाई ज़हर को ही श्रमृत मान कर देना चाहता है श्रीर दूसरा भाई उसे ज़हर समभता है तो उसे समभाना श्रीर समभाना चाहिये कि छल, कपट श्रीर बल प्रयोग से धर्म देने से धर्म की वास्तविकता (सचाई) जाती रहती है। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्टों श्रीर मुसलमानों के जुल्म इनके crusade श्रीर जहाद का इतिहास इस वात का उवलंत उदाहरण है कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण उन्होंने बलप्रयोग किया और खून सच्चर हुये।

इस्लाम के एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदायों को कत्ल किया। इनके खलीफ़ाओं ने और वादशाहों ने परस्पर में खूं-रेज़ी करी। इसनविनसुन्वाह ने अपने अनुयाइयों को स्वर्ग, इसों और शराव की निदयों का प्रलोभन देकर हज़ारों का वंध कराया, परन्तु आर्य्य जाति में सदा प्रोम और शान्ति से अमंप्रचार किया। उसी वास्ते अरवों वर्षों से हमारी हिन्दू जाति ज़ीवित है और किव ने ठोक ही कहा है ''कुछ वात है कि इस्ती मिटती नहीं हमारों' मुसलमानों को १४ वीं सदी आगई, जिससे कि इस्लाम की अवनित साबित है श्रीत विनारे हैं जेन के बुद्धिय वर्ष को गाँउ का बद्धा कि की का किया श्रीवेसका के स्वाप्त का सकता कर बार्ग का द्वार वर्ष को गाँउ व्याप्त कर बार्ग का

r į

क्रिकार :

में दूरे किया के द सामादिक मुख हो ए, एक इ जी सीए रह रहत है न्द्र प्रश् वनहोत्रहार दे दे दे हैं है। साहित्य है है है है हो जात है, गुन्द र र र र र पुत्र वृद्ध हो हम है हम । है बर प्रमुद क्षेत्र क्षणा है वर वृद्ध हो इस्ता । विकास के बन्तुव वस स्टू ऐसा करी हिंदू हैं को रख्या महर हारे । इतर बोहा दुधा है। है । है । का भी पना का है। करें उर प Allega Gest a by the Lie अवतमान वी प्राप्त हुवे हैं। बत्र वे हो वे तर म

( इंध्रह )

श्रीर ईसाइयों को नैथ्या डिगमिगा गई। युक्तिवाद श्रीर वुद्धिवाद वाले श्रंग्रेज़ों ने ईसाई पादिरयों को नाकों चने चववा दिये श्रीर हज़ारों श्रंग्रेज़ गड़ने के स्थान में मरने पर श्रार्थ्यसभ्यता के श्रनुसार जलाये जाने लगे श्रीर पादिरयों को अक मार कर श्रपनी पुस्तक प्रार्थना (Prayer book) में जलने वाले श्रंग्रेज़ों के लिये भी प्रार्थना पढ़नी पड़ी।

## शुद्धि करने का दूसरा कारण

हमें श्रुद्धि इसलिये भी करनी चाहिये क्योंकि उससे सामाजिक सुख होगा, परस्पर के लड़ाई भगड़े वन्द हो जावेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि अशुद्ध से शुद्ध हो ही नहीं सकता उनको हम कहते हैं कि यह आपका कहना नितान्त मिथ्या है। रात दिन हम देखते हैं कि मल मूत्रादि से शरीर अधुद्ध हो जाता है, परन्तु हाथ धोने से अथवा स्तान करने से हम पुनः शुद्ध हो बाते हैं, इसी प्रकार सोने में जब मिलावट होती है वह श्रग्रद सोना कहलाता है उसको तपाकर ग्रद करलो वह ग्रस हो जायगा। इसी प्रकार गुसलमान पवित्र यहकुएड के सन्मुख तथा कर गुद्धि झारा हम गुद्ध कर सकते हैं। जो ऐसा कही कि कुछ परिडतों ने मुसलमान के हिन्दू होने की इच्छा प्रकट करने पर जवाव दिया कि "कहीं गधे का भी घोड़ा हुआ है" तो उसका उत्तर यह है कि "कहीं घोड़े का भी गया पना है"। यदि जन्म से ही जाति मानते हो तो आरतीय मुसलमान और इनके पूर्वज हिन्दू ही हैं, वे सव उपलमान को भारत में हैं वे हिन्दुश्रो से मुसलमान बनाये हुये हैं। श्रतः ने घोड़े थे गन्ने वन ही नहीं सकते थे। उनका क॥

ाम रामर्०

म राम॰

104 (144)

म राम०

म राम०ं

प्रति हो हो है । प्रति के स्थान प्रति के स्थान हर हज़ारी का कीर शानित से हमारी हिन्दू "ज़ुकु वाव

की १४ वी

साबित है

म हत ।

मार्ग भर्ग भ

त सर्वा मार्ग सहरा रहे हैं।

रेवा है औ

नपात्रनारें स तिके तियेवन

है। पंख वं मा चाहता है

हमें सममान

इस प्रयोग है

() शही राहे

हमानी के जुल

इस बात बा

हे कारए सहीते

हैसा मानना ही भूल है। यदि हिन्दू रक्त से ही हिन्दू जनता है तो वे अब भी हिन्दू ही हैं, क्योंकि उनमें भारतीय रक्त है, यदि मानते हो कि हिन्दू से मुसलमान कर्मों के कारख बन जाता है तो फिर मुसलमान भी कर्मों के कारण हिन्दू बन सकता है, अतः मुसलमान से हिन्दू बनना युक्ति, युद्धि और शास्त्रसम्मत हैं।

## हिन्दुओं को शुद्धि क्यों करनी चाहिये

इस समय आरतवर्ष में हिन्दू श्रीर मुसलमानों में अय-हर संग्राम नगर २ और ग्राम २ में हो रहा है और मसजिइ श्रीर वाजे के प्रश्न को लेकर वात की वात में दूंगे हो जाते हैं। मुसलमानों का कहना है, कि इन सब मगड़ों को तह में श्रुद्धि सान्दोलन है श्रीर हिन्दुश्रों का कहना है, कि इस 🎽 भगड़े की तह में इस्लामी धर्म की शिचा और मुसलमानों की अविद्या और धर्मान्धता है। अव हमें देखना है कि सत्य कहां है ? इतिहास बताता है, कि जब तक सर्वश्रे क वैदिकधर्म का प्रचार रहा तव तफ संसार में सुख श्रीर शान्ति का राज्य रहा श्रीर वेदानुयाइयों ने श्रान्याय, श्रत्याचार श्रीर विश्वास-भात कभी नहीं किया, परन्तु मुसलमानों ने मज़हव के नाम पर प्रारम्भ से ही रक्त की निद्यां बहाई और अपनी कुटिल श्रीर हिंसात्मक नीति व घृणा करने की लगातार शिचा से सारे संसार में दु:स स्रीर श्रशान्ति फैलाई तथा मौसवियों ने श्रपने हिंसाप्रिय व्याल्यानों से हिन्दुश्रों पर छल, कपट श्रीर ज़ोरो जुल्म कापाशविक वर्ताव करवाया, श्रीर ग्यारहसौ वर्षी से लगातार हिंदू और मुसलमानों में इस इस्लामी धर्म के

कागरी नहार प्रश्ति बुन्द क्रीर दीन द न् र न् श्रीराजेन र प्रार्थ १००१ ५ सहोते बारे लगा न Y 44 fire mire of Samine हमानगरा है हैं बुताने दे हात है के के गर्म नेन हे इक्न है हुए हर ge energie 1- 23 . पक्त डोर एक को --क्षितं हे हे हैं है है है है को हर्न १ केन्द्र र मदाता। हुन्यत न्त्रं ह मानस्य इत्या क्षेत्र हुन हुन पुस्तकों है हमान है है है वाम्ने पुर हिन्दिकार्थ । कर शहर में द्वा का के ने में ह हाय में जिने कि का गरे हैं। बोंसा संरक्षा वादिरं हि ही के हैं है इस्ताम को नद्वार के स्व जीतने में सहरें उनके कर क्रानं रिवा है हिन्तं है। थार्मित पुनहों हो हते हत्त्व तिये हें का की दूर साम क साहित है जार विकास

क से ही हिन् का हे बतन आरतीय प रतनान कर्नी देशा कर्मी के कारव ति हैं न्यू बतना पुष्टि, ही की

हरनी चाहिंगे

मुसलमानों में ह

कारण ही लड़ाइयां चल रही हैं। हिन्दू, महसूद और तैसूर के जुलम, नादिर श्रीर चंगेज़ के हमलों, श्रीर श्रलाउद्दीन श्रीर श्रीरंगजेव के ज़माने के ज़ल्मों को कदापि नहीं भूल सकते। इन लुटेरों की वही इस्लामी धर्म की शिचा थी, जिससे कि यह विश्वासघात श्रीर पैशाचिक रीतियों से हिन्दू ललनाश्री कं सतीत्व नष्ट करते थे, छोटे २ वर्झी को ज़िन्दा दीवारों में चुनवाते थे, कइयों को आरों से विरवाते थे धीर पचासों की गर्म तेल के कड़ाहों में डलवा कर निर्द्यतापूर्वक मारते थे। गुरु तेयवहादुर जैसे वीर हिन्दू-मुक्टमणि के शरीर का एक एक जोड़ कटवा कर उन्हें बलिदान किया, लाखों निरूपराध हिन्दुश्रों को हाथियों के पाँचों के तले कुचलवाया व कइयों को ऊंची २ मीनारों श्रीर महलों से धक्के दे गिरा २ कर मरवाया । मुललमानी धर्म मक्र, घोखा, लूट, स्त्रियों का मानभंग करना स्रोर फ़रेव सिखाता है। इनकी धर्म-पुस्तकों से सायित है कि खुदा तक ने प्रक्र किया। इसी वास्ते गुरु गोविन्दसिंहजी ने सच कहा है कि तुम अपना हाध शहद में हवो कर फिर तिलों के हेर मे घुसेड़ दो श्रीर उस हाथ में जितने तिल लग जानें उतनी दक्तें भी यदि मुसलमान कोई बात कहे तो उसे नहीं मानना चाहिये ख्रीर समभना चाहिये कि कहीं घोखा है। वड़े २ अप्रेज़ लेखकों ने भी इस्लाम को मनुष्यता का शत्रु लिखा है और इसकी पोल खोलने में सैकड़ों पुस्तकें रची हैं, इन्हीं विद्याद्रोहियो की कुरानी शिक्ता से हिन्दू-धर्म के वेद, उपनिषद्, गीता आदि धार्मिक पुस्तकों को अपने हम्मामों के पानी गरम करने क लिये ईंधन की जगह जलवाया श्रीर हिन्दी श्रीर संस्कृत साहित्य के अनेक विद्वत्तापूर्ण वैज्ञानिक प्रन्यों को और

क्रा

ाम राम०

\_

ाम राम०

तरे,

म राम०

- 1

म राम०

450

पुस्तकालयों को अग्नि में अस्म किया। अनेक कारीगरी पूर्णं उत्तम २ मन्दिरों, मूर्तियों श्रीर महलों को तुड़वाया श्रीर लाखों अभागे हिन्दू स्त्री श्रीर पुरुषों की गुलाम बना कर बाज़ारों में विकवाया। रात दिन मुल्ला और मौलवी यही शिला देते रहे कि गैर मुसलमीन को जिस तरह से हो सके मुसलमान बनाधो, ये दुश्मने ईमां हैं, इन्हें धोखे में फंसाश्रो यही राग अलापते रहे। इस अन्धकार और दु:खमय काल में वीर राजपूतीं, मरहटों श्रीर सिक्खों ने भयद्वर संप्राम कर २ इस्लामी बेढ़े को गंगा में ग्रक कर दिया, परन्तु मुसल-मान लोग छल, कपट 'अंगेर विश्वासघात में वरावर हिन्दू-जाति के आस्तीन के सांप वने रहे, हिन्दू जाति से विधवाधीं, वचों और जातिच्युत लोगों को वहका २ कर हिन्दू जनता की अविद्या से फायदा उठा २ कर हिन्दू जाति को छीण करते रहे, आज दिन भी "दाइये इस्लाम" श्रीर "कुफतोड़" रच-यिता इसननिज़ामी की तचलीशी चालों से मूर्ष हिन्दू वह-काये जा रहे हैं, विधवायें उड़ाई जा रही हैं तथा वच्चे विधर्मी बनाये जा रहे हैं। उपरोक्त घटना सम्बन्धी मालावार, मुलतान, सहारनपुर, गुलवर्गा, कलकत्ता तथा लरकाना के दंगे सामने हैं, इतिहास पर दृष्टि डालकर हिन्दू जाति के सन्मुख यह प्रश्न उपस्थित है कि क्या ऐसा अन्यायपूर्ण इस्लामी धर्म संसार में जीवित रहने के योग्य है ? प्रत्येक हिन्दू के मुख से यही शन्द निकलेंगे कि ऐसा छल, कपट श्रीर विश्वासघातपूर्ण धर्म हमारे सुख और शान्ति का वाधक है। अतः इसकी जढ़ उखेड़ना ही चाहिये ताकि भारत में एकराष्ट्र ही और हिन्दू मुसलमानों के भगड़े मिटकर हम स्वराज्य के सुस्र-स्वप्न देखें। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो

शुद्धि आन्दोत्तन म तर, 🛩

प्रिय बाजे हिन्दू कर हिन्दू द्वार पर हरें दे नी मुसलिम मार्गों को नुने लग से ही भाग किन्दे ने भीर जागून बना सहने हैं चारों से होटे र बनने को कि यह शहि पेसा क्रमोन एक हैं है, कि जिससे हिन्दू जानि सतमान ही छद हो हर किन् गोमाना को हता हरेगा। बाजा बजाने से रोहेगा, 'न

बीर हिन्दू युक्हो ! "
युद्धि की वतनार को तेका
'क्ष्मंती विस्तानम्'
वीरक्तमानियां करने को '
स्तापित वक युद्धि का निर्देश
आ तारे हैं। युद्धि को सार्श को
में स्तापी सम्यवा को स्तारा
वीर आव्यों को समान का
किर स्तापियों, उपमत्ते बेंस्स्में
यदि से के

विद्यं के हो हता विभाग प्रमाण प्रमाण

Rig

शुद्धि श्रान्दोत्तन में तन, मन, धन से सहायता दीजिये।

प्रिय आर्च्य हिन्दू भाइयो ! श्रंपनी श्रज्ञानरूपी निद्रा हटा-कर हिन्दू द्वार पर खड़े हुए अपने लाखों मलकानों और नौमुसलिम भाइयों को छाती से लगाइये। इस गुद्धि आन्दो-त्तन से ही आप हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-धर्म को जीवित श्रीर जागृत बना सकते हैं श्रीर मुसलमान गुंडों के श्रत्या-चारों से छोटे २ वच्चे और हिन्दू देवियों को बचा सकते हैं। यह गुद्धि पेसा अमोघ शहा है और ऐसी रामबाण श्रोपि है, कि जिससे हिन्दू-जाति का बेड़ा पार हो जायगा। जब मु-सलमान ही शुद्ध होकर हिन्दू वन जायेंगे तो फिर न तो कोई गोमाता की इत्या करेगा और न कोई मसज़िदों के सामने यांजा बजाने से रोकेगा, "न रहेगा वांस न बजेगी वांसुरी।"

बीर हिन्दू युवको ! विजयश्री श्रव श्रांपके हाथ में है, शुद्धि की तलवार को लेकर कार्य्य देत्र में डट जाश्रो श्रीर "कुएवंतो विश्वमार्थ्यम्" का मन्त्र पढ़कर सारे ससार को वैदिकधर्मानुयायी वनाने की प्रतिज्ञा करो। श्रव तो कांग्रेस के सभापति तक शुद्धि का विरोध छोड़कर शुद्धि आन्दोलन में श्रा गये हैं। शुद्धि की भट्टी ज़ोरों से प्रज्वित होगई है, इस में इस्लामी सभ्यता की स्वाहा करो, तव ही संसार के विजेता वीर श्रार्थ्यों की सन्तान कहलाश्रोगे और दु:बित श्रार्थावर्च फिर स्वर्गमयी, दुग्धमयी वीरभूमि कहलाने योग्य होगा।

शुद्धि से ही श्राप धर्मवीर पूज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी के खून का वदला चुका सकते हैं। श्रत: वीर योधाश्रो ! उठी, फमर कस कर रण्देत्र, में आ जाओ और रचनात्मक कार्य ना

ाम राम०

ाम राम॰

ति, म राम०

म राम॰

न्यायपूर्ण इस्तामी प्रत्येक हिन्दू के इल, कपर और ति का वार्ष गिक भारत में मिटकर हैं चाहते हैं तो

या। शनेक शांग

नों को तुर्वाण की

हो गुलाम का क

हें धोखें में फ़ंतर

और दुःसम्परा

ने भगहा संह

देया, परन्तु ५

मं वरावर लि

जाति से विधवार,

ाति की छीए हते र "कुक्रतोड" ह

वे मूर्व हिन्दू गाः

ी है तथा वन्त्रे

तुरवन्धी सालावाप

था लरकाना के ही

रू जाति के सन्मु<sup>ह</sup>

歌腹頭

र और मीतने पं

स तरह से हो सं रू

403

-

कर वीर शिवाजी, गुरु गोविन्द, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गी-दास के समान निर्भय वन कर क्रान्ति करी श्रीरश्रपने करोड़ों सुसलमान भाइयों को प्रेम से शुद्धि का प्याला पिला कर धर्म का इहा वजाश्रो श्रीर स्वामी श्रद्धानन्द की ज़य वोलो।

जिन लोगों का यह विचार है कि विछुड़े हुये भाइयों को छुद्धि का कार्य श्रत्यलप समय में समाप्त हो जावेगा, वे आरी भूल में है। इस ( श्रुद्धि ) कार्य के लिये बंहुतसे धन जन को श्रावश्यकता है।

सची लगन वाले कार्यकर्ताश्चों की खोज करके इस कार्य में लगाना शुद्धि-सभा के कार्यकर्ताश्चों का पहिला कर्त्तव्य है। इसके विना धन संगृहीत होने पर भी सफलता प्राप्त करना कठिन है। इसलिये सच्चे धर्महितेषी, त्यागी सहात्मा इस कार्यचेश्च में उतरें श्चीर शुद्धि के कार्य में हर तरह का योग दें।

## शुद्धि करने का तीसरा कारण

महिप ह्यानन्द ने देखा कि किस प्रकार उच्च जाति के हिन्दू नीचजाति के दर्शनमात्र से श्रपने को श्रग्रद मानते हैं। वे श्रपने ही धर्मश्राताश्रों को छूना पाप समभते हैं। मैले से मले छुचैले दुष्ट श्रपांवत्र झाहाग्र को श्रपने उत्म के कारण स्त्रच्छ, पवित्र श्रीर धर्मात्मा गृद्धों से उत्तम समभा जाता है। जय श्राह्मणों का यहां तक श्रत्याचार वढ़ा कि जिस रास्ते से श्रत्यज्ञ निकल जावें वह राम्ता भी श्रपवित्र हो जावे, वेचारे गृद्धों के कान में वेद शन्द पढ़ना पाप समभा जाने लगा, यदि

शुद्धिचन्द्रोह्य्ं े

शुद्धिचन्द्रोदयं ०० ाम राम० ाम राम० ारे, म राम० म रामर्० महर्षि श्री स्वामी द्यानन्द

त्त्र, बीर हुई (क्रफो करोड़ी ना रिन हर ने जय बोनी।

हे हुए आएँ हो जारेग, ह हत्त्वे धर

ज करके स हा पहिला भी सफतला द्विपी, लागी

ण

वे के के शब सुन लेने धे

1

था। प्रश्नवों में ५००० सिगाही पत्ते एक के संगाही पत्ते पह है । हात तक पड़ बात पूर्व । हेताई और मुस्तनात । होते ही हाता हुन्छान के सानों ह भी हिन्दुओं हे के हात पृत्र बहुते हुन्हों है के हे कि पैर सुन्तिम गार्ड र है कि पर सुन्तिम गार्ड र है की र हम भी मार्ड र विति पांति का मान्ता है

मार्थि द्यानम् ते देन प्रदेश द्यानम् ते देन प्रदेश द्यानम् ते देन प्रदेश द्यानम् ते देन प्रदेश द्यानम् त्रीति द

वे वेद के शब्द सुन लेते थे ती कानों में शीशा अराया जाता था। अदालतों में पंचमजाति के अलूतो की गवाही हो तो २० सिपाही पहले एक के बाद एक सुनता फिर मजिस्ट्रेंट के कान तक यह वात पहुंचाई जाती थी। तभी तो ये हिन्दू ग्रह, ईसाई श्रीर मुसलमान होने लगे। ऐसी दशा में वे विधर्मी न हों तो श्रोर हो ही क्या सकते थे ? क्योंकि मुसलमान, ईसाई होते ही उनकी खूतछात मिट जाती है, ईसाई श्रीर मुसल-मानों के भी हिन्दुत्रों के समान हज़ारों फ़िकें हैं श्रीर वे पर-स्पर खूब लड़ते भगइते भी हैं, परन्तु उनमें एक बात श्रच्छी है कि गैर मुस्लिम या गैर ईसाई के मुकाविले में ये सब एक ही जाते हैं। हिन्दुश्रों में यह बात नहीं, उनमें प्रेम का श्रभाव है और इस प्रेम के अभावे का कारण पौराणिक जन्म से जाति पांति का मानना है।

महर्षि दयानन्द ने देखा कि जन्म सेजाति मानने से परस्पर न्याय श्रीर प्रम का व्यवहार। नष्ट हो जाता है। श्रत: उन्होंने हिन्दू-जाति की दुर्दशा देखकर उसके निवारस का एकमात्र उपाय यह बताया कि गुण, कर्म, स्वभा-वाजुसार वर्ण मानो, प्राचीन समय में जाति पांति के बन्धन नहीं थे। शुद्धि से यह सब वन्धन ढीले पड़ रहे हैं। महर्पि दयानन्द ने कहा कि धर्म किसी के बाप दादा की निजू जायदाद नहीं है, धर्म प्रत्येक मनुष्य की अपनी कमाई है। प्रत्येक मनुष्य का हक है कि वह जितना धर्म चाहे क-मावे, संसार के किसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी मनुष्य के लिये धर्म का द्वार बन्द करदे, परमात्मा का द्वार सारी सृष्टि के लिये खुला है और वह जाति, पांति व

ाम राम०

ाम राम॰ :

तरे,

म राम्

म राम

THE WAY

J. .

Å.

Ľ,

रङ्ग रूप की वग्रैर विवेचना किये हुए सब का पालन पोपण् करता है। अगवान स्र्यं का ताप अड़ी से लेकर ब्राह्मण्य तक पहुंचता है। इन्द्र अगवान की वर्ष रङ्ग से लेकर राजा तक के महल और कोंपड़े में होती है। वायु देवता सब ग्ररीब और अमीर को मधुर सुगन्धि देता है। इसी प्रकार अग-वान ने वेद की पवित्र वाणी सब प्राणियों के लिये दी है। अत: शुद्धि करना चाहिये।

## शुद्धि करने का चौथा कारण

मर्दु मश्रमारी से स्पष्ट पता चल रहा है कि उपरोक्त सि-द्धांत के नहीं मानने के कारण हिन्दू जाति की संख्या लाखों से प्रतिवर्ष घट रही है। नई मनुष्यगणना से पता चलता है कि हिन्दुश्रों की संख्या प्रतिदिन घटती ही चली जाती है। सन् १६११ में हिन्दुश्रों की संख्या २१७४८६८२२ थी, परन्तु १६२१ में ८४२३०६ घट गये। जहां श्रम्य जातियां बढ़ रही हैं, वहां हिन्दुश्रों की संख्या घटती जाती है। इघर हिन्दू १ फ़ी सैकड़े घट रहे हैं। उघर मुसलमान १ फ़ी सैकड़े बढ़ रहे हैं।

हिन्दुस्तान में ईसाई ४० लाख होगये। पक्षाय में ३३२००० (तीन लाख बचीस हज़ार) अछूत ईसाई बनगये। सन् १८८१ से १६२१ तक चालीस वर्ष में ईसाइयों की संख्या निस्नप्रकार से प्रतिशतक बुद्धि को प्राप्त हुई।

| पंजाव<br>यड़ीदा<br>मध्यप्रांत | क्ष्यत्य ६<br>४६२.४<br>११३४ ३ | फ़ीसदी बने |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
|                               |                               | 37         |
|                               |                               | 71         |

संयुष्टाने ३१ २ हैर्सनार् ११४३ ट्राक्टोर ११४३ श्राहान १८४४

[1].

सन् (दर्भ है। सन् १३२०-० है।

सं हिन्दु के दे हैं के के से बहुत कार्य है है के के स्थान कर है है के के समान कर है है के के समान कर है है के के समान कर है है के समान कर है कि समान कर है

( ३४१ )

मह हा शतन रेल हों से लेकर ब्रह्म हर इ में लेकर राज क ग्रापु देवता सब एक १ हैं।इसी प्रचार कर हैं। विगों के तिये होंहैं।

वारण

हि कि उपरोक्त सि

ति की संख्या तालें

ना से पना चतता है

ही बती जाती है।

अन्द=६२ घी, पत्तु

ज्ञातियां वड़ रही हैं।

। इघर हिन्दू । प्री ते संबहे बढ़ रहे हैं।

फीसदी बने संयुक्तप्रांत ३२६ २ हैदरावाद 360.5 33 टावन्कोर १३४.३ श्रासाम १७६२४ ० 51

सन् १८८१ में श्रासाम में केवल ७००० ईसाई थे परन्तु अव १३२००० हैं।

इसी दिसाव से पंजाब श्रीर बङ्गाल में मुसलमान हिन्दुश्री से बहुत अधिक होगये हैं और वहां पर एक प्रकार से मुस-लमानी राज्य ही स्यापित होने वाला है। विहार प्रान्त में भी हिन्दुन्नों की संख्या २८७६११८ है। उनमें से १ साल के भीतर ६४४२६२ मीत के मुख में गये । ∤जिनमें १४४२२३ वालक थे और उनकी अवस्था १२ महीने से कम थी। प्रत्येक प्रांत में हिन्दुओं पर ही कराल काल का कीप श्रधिक रहा है। यही नहीं हिन्तुत्रों की जन्मसंख्या भी घट रही है श्रीर मृत्युसंख्या वर्ढ़ रही है। श्रायु भी हमारी घटती ही चली जा-रही है। वीरता की जगह कायरपने ने डेरा जमा रक्खा है श्रीर श्रन्य जातियों की दृष्टि में हमारी जाति एक नामदं श्रीर नि-र्जीव जाति होरही है। क्या उपरोक्त श्रद्ध हमारी शोचनीय दशा की सूचना नहीं दे रहे हैं। क्या हमारा अविष्य अन्धकार-मय नहीं दिखाई देता ? यदि यही हाल रहा तो कुछ सहस्र वर्षों में हिंदू-जाति का नामोनिशान इस पृथ्वी से उठ जायगा।

उम राम०

ाम राम० ारे, म राम०

म राम०

। पञ्चाय में ३३२००० वनगये। सन् । हार सिंख्या निम्नप्रकार से

फीसदी घने

नीचें लिखी सूची से श्रापको हिन्दुश्रों की दिन २ घटती संत्या को वंद करने के लिये शुद्धि की श्रावश्यकता है।

सन् १६११ से १६२१ तक अर्थात् १० वर्ष में हिन्दुओं की संदया कितनी घटी है, जितनी कमी हुई है सवका जोड़ १ करीड़ १२ लांख से ऊपर होता है। भारतवर्ष में हिन्दुश्री की कुल ८४ जातियां हैं, उनमें से ४२ जातियों का हास बड़ी तेजो से हो रहा है। सूची येखने से पता लगेगा कि घटनेवाली जातियां भिन्न भिन्न प्रांतों में वसी हैं । जिन जिन प्रान्तों में जिन जिन जातियों की संख्या अधिक तेजी से घट रही है, उन २ प्रान्त-निवासियों को घटने के कारण की जानकारी करके खुव श्रान्दोलन करना चाहिये श्रीर इसकी सूचना हिन्दू-समाज को दे देनी चाहिये। यह भी जान लेने की वात है कि जितनी संख्या हिन्दुश्रों की घटी है उतनी ही मुसलुमानी श्रीर ईसाइयों की बढ़ी है, श्रतः यह समय श्रांख वन्द करके पढ़े रहने का नहीं है, विक हमे आज ही शुद्धि के कार्यों में तन, मन, धन से लगजाना चाहिये।

जाति सन् १६११ सन् १६२१ १०वर्ष में कितने घटे १ द्राह्मण 2,88,88,000 १,४२,४४,६६१ इ,४०,७१७ ६१,६२,८६१ ग्रहीर £x,5=,8=£ ४,१४,६२४ भूष्यान(महापात्र)१२,६४,६५२ ११,६७,३७३ 303,23 १०,४१,८४२ =,44,3,60 चागढी **₹,85,8**\$\$ बाउरी १०,८४,६४४ ६,४१,६२७ ४,३३,०२=

7

जाति सन्दर्धाः

६ भुरँहार T. 12 33. ७ वाहर् 10,63,013 े दसमार शिक्ष हिल्ला शि ६ चावा 5/1/2/8 १० चृहद 1,51,710 ११ धातुक द,११,७६२ १२ घोबी 40,63,207 १३ डोम 0,545 १८ इसाव 13/6,3= १४ फ्रहीर £35,30,3 हें हैं गहरिया \$3,55,660 र्थ गीर 6,00,312 र्द गोल्ला 14,30,071 १६ गींह रहे, दिस् २० गुत्रर रेश्वरहार्यः दृर् रेर खा देव, वि,देश हुद् १२ ओगी 3 4/3/2/23

> 1585,885 16,0 रे६ करन 11'05 ESS fo. २७ कसाई देशीश रेट केरह १२,११,६१६ २६ कोरी रेण हर्दे जह

好死 雅

13.05.66 ft.

२३ जुलाहा

इंड काड़ी

२४ कहार

(१५१)

ないないいます。

| ी श्रावञ्यकता है।       | जाति<br>६ भुइँहार | सन्१६११                       |                  | र्प में कितने घटे | 4 4       |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| i Middann G.            | ६ भडेंहार         |                               |                  |                   | 13        |
|                         | 1 3 44            | <b>≃</b> ,₹8,88£              | ६,३३,२२२         | २,२१,२२७          |           |
| 4.2 A M I               | ७ वार्राई         | १०,६७,०१३                     | ६,४१,६२७         | ४,१४,१६६          | ग्रम राम० |
| हुई है सबका जो।         | द चमार            | १,१४,६३,७३३                   | १,१२,६३,६४⊏      | २,३०,०८४          | £         |
| -                       | ६ चावा            | 5,27,58                       | <i>७,</i> ४७,३४२ | ६४,४४२            | ाम राम०   |
| रतवर्ष में हिन्दुओं है  | १० चूहड़          | १,६६,२४०                      | १,४६,७७६         | २,२४,७१           | गरे,      |
| तियों का हास ए          | ११ घानुक          | <b>८,४१,७</b> ६२              | ७,४३,१८८         | १,०६,४५४          | ाम राम०   |
| लगेगा कि घटनेक          | १२ घोबी           | २०,७४,४०४                     | २०,२०,५३१        | ४३,८७४            | 1         |
|                         | १३ डोम            | ६,२४,८२०                      | ४,२४,६४०         | ४,००,८७०          | ì         |
|                         | १४ दुसाध          | <b>₹३,</b> १६,३ <del>==</del> | ११,६७,६=६        | १,४८,७०२          | हुम राम०  |
| तेजी से घट रही है       | १४ फ़कीर          | ६,७६,२६३                      | ७,६०,७१४         | १,८८,४७६          |           |
| स की जानकारी करें       | १६ गड़रिया        | १३,६८,६६०                     | १२,६६,७७०        | ६१,२२०            | 8         |
| सकी स्वता हिं           | १७ गौर            | ६,००,३६२                      | <b>≂, ₹ ₹ 8</b>  | ४३,६४६            |           |
| न लेने की बात है दि     | १८ गोल्ला         | १४,३८,०२१                     | १४,१६,७४=        | १,२१,२६३          |           |
| श्रीय पर पर             | १६ गोंड           | <i>२६,१७,६</i> ४३             | २६,०२,५६२        | १४,३४=            |           |
| ही मुसलमानी श्री        | २० गूजर           | २१,६६,१६¤                     | २१,७६,४⊏४        | १६,७१३            |           |
| पांस वन्द करके ग        | २१ हजाम           | ३०,१३,३६६                     | २६,०४,७२४        | १,०७,६७४          |           |
| द्धि के कार्य्य में तन, | ६२ जोगी           | <b>=,१४,३६</b> ४              | ६,६१,४६०         | 2,22,602          |           |
| 7                       | २३ जुलाहा         | २८,२८,३६६                     | २६,२⊏,१३२        | २,००,२६७          |           |
| <b>ं र द्रान्ते</b> हो  | २४ काळी           | १३.०८,२६६                     | १२,२८,६६०        | ७६,३०६            |           |
| १०वर्ष में कितने हैं    | २४ कहार           | ₹≈,३≈,६६≂                     | १७,०७,२२३        | 1,31,804          |           |
| 2,80,6%                 | २६ करन            | ११,०२,६६४                     | १०,४२,१३१        | ६०,४६४            |           |
| 8, Ex, Eq.              | २७ कसाई           | <b>દ,</b> દ્દ <b>ર, ૧</b> ૨३  | २,≂४,७४≒         | ६,७६,३६४          | -         |
| £2, £0t                 | २८ केवट           | १२,१४,६१६                     | ११,४०,४२७        | ६४,१८६            |           |
| \$ 888 axr              | २६ कोरी           | <i>१७,६६,७६६</i>              | १६,८०,६१४        | =६,१८१ ,          |           |
| 8,33,035                |                   |                               |                  | •                 |           |

÷,

जाति

-

शन क्लव श्रादि सव मुस्तान र पर

1

|               | शुद्धि करने का ६ द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ક             | मति विकार कर्माना व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ξ <b>&gt;</b> | संहिन् प्रामाने। इं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6             | विकिश पटका आको हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . !           | पृंदी होगो। दिन्दू अन्तर के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ę             | पशिष्ठ से परुष जाति है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | भा है। भारत का क्षेत्र हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>ح</u>      | 1 201014101 6 07 5 mm. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8             | अपने गुप्त कार्यों ने द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ક             | भेता दो है श्रीर मुस्तक है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ષ્ટ           | 34 " Bar & my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| k,            | A THE STATE OF THE |
| રૂ            | मेरी है। उसमें मानान<br>पूर्व देस हजार मार्ग । इस्ता ।<br>मेरी सम्माना हो स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 ×           | न्या केय हवार हार्या है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| રૂં           | मसुसलमानां को यह के करते हैं।<br>वह एक वर्ष है प्रार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ξ,            | वह एक वर्ष है प्रत में के कर है ।<br>ति । मुस्तमानी हा कर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3             | लेगे। मुसलमानां का का हिन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u> </u>      | WITH War " * 1 779 ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •             | CERT C SINT OF SINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =             | छोड़कर गुविस्ता में कर भी कर के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŧ             | को गत्ने तमाने । के गुरुष्ट के के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 }           | AND ELECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9             | वार महीना भ्राप कर के निर्म के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २ 🏞           | (1) The state of t |
| 2             | मण्ड कर के विवास के बेरेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | स्ति क्रांचित स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | MA SHE BY THE PAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 303/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

सन्१६२१ १०वर्ष में कितने घटे सन्१६११ ३१,७१,७६⊏ ३० कोली ६,७२,७८६ २४,६६,०१४ ३३,४३,०२६ ३१ कुं भार ३४,२४,⊏१४ ७१,७८६ ३२ कुनबी ४४,१२,७२७ ३२,२६,०१८ १२,=३,७०१ ३३ कुरुमवान ६,४७,६१६ **5,22,308** ६२,३४० ३४ लिंगायत २१,७६,१३० २७,३⊏,२१४ २,३८,७१६ ३४ लोध १७,३२,२३० १६,१६,६६२ १,१४,५६ः ३६ लुहार २०,७०,३७२ १४,४६,३०८ ४,२४,०६६ ३७ मादिगा १६,३१,०१७ १६,८७,८४३ २,४३,१६६ ३८ महार ३३,४२,६≂० ३०,०२,४१६ 3,80,868 ३६ माल २१,३४,३२६ १६,⊏६,४१४ १,४⊏,६१३ ४० माली २०,३४,⊏४३ १८,७४,६१० **१,६०,२४** ४१ मोची १०,१८,३६६ ६,२३,७१४ £8, £ × ₹ ४२ पल्ली २८,२८,७१२ २८,०६,६६६ १८,८२३ ध३ परिया २४,४⊏,२६४ ३४,०७,३०६ ೪೦,६८% ४४ पासी १४,६६,=२४ १४,८८,४८२ ११,२४३ ४४ पाटन ३७,६६,८१६ ३४,४७,८६८ 2,84,880 ४६ राजबंसी २०,४१,४४४ १८,१८,६७४ २,३०,७५० ४७ साइजिद १६,४४,४२४ १६,०१,२४७ ४४,२७= ४८ साहा ದ,೦೦,ದ೪೬ *६,४६,७*≂० १,४४,०६६ ४६ सिद्धी १७,०१,६४८ ニ,メニ,ニメと =,४३,१०४ १२,६२,६७= ५० सुनार ११,३७,६११ १,२४,३६७ ४१ तेली ४२,३३,२४० 88,88,855 ७३,७६२ ४२ बक्कालीपी १४,०७,०६३ १३,०२,४४२ २,०४,४४१

र्व्यर्प में कित्रे हे

£,62,62

2 = 11

机拟性

4,58,068

5,83,18

3,80,16

१८,६शि

go, fef

**{**{,28}}

2,85,885

2,30,650

78,34

8,88,0<sup>6</sup> =,83,104

१,२४,३६४

**ड**ं०८,४४,

i kini

## शुद्धि करने का पांचवां कारण

सर्व हिन्दू आर्यभाइयो ! मुभे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त क्षा वितों की पढ़कर आपको अब शुद्धि विषय में कोई भी शङ्का । १२३१ ) में रही होगी। हिन्दू जाति में से गुण्त रीति से लाखों की तादाद में पुरुष श्रीर स्त्रियां मुसलमान श्रीर ईसाई बनाई जा रही हैं। भारत का कोई प्रदेश नहीं है जहां ईसाइयों श्रीर मुसलमानो के वड़े २ अड्डेन जमे 'हुए हों।ईसाईपादिरयों ने अपने गुप्त कार्यों से प्रामीं में अद्भुत तेज़ी के साथ ईसाइयत फैला दी है और मुसलमानों की चालें तो " दाइये इस्लाम " उर्फ " खतरे के घन्टे " से सब जनता को अलीआंति विदित १ १८६ । उसमें मौलाना इसननिज़ामी साहब लिखते हैं रहिं। मैंने दस हज़ार आदमी इस काम के लिये तथ्यार किये हैं। हिंदूर में मुसलमानों को यह घोषणा करने के योग्य समभू गा कि वह एक वर्ष के प्रयत्न से ४० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर लेंगे। मुसलमानों का दावा बिलकुल सचा होगा, क्योंकि म्रायों में जल्ब करने की शक्ति नहीं है। " उपरोक्त वाक्य पढ़कर हिंदुओं को चाहिये कि इस समय परस्पर का हैव छोड़कर शुद्धिकार्य में लगें श्रीर सच्चे दिल से बिछड़े भाइयों को गले लगावें। मैंने गुजरात प्रांत में भाई आनन्दिप्रयजी के साथ महीनों भ्रमण कर श्रागाखानियों के हथकगड़े देखे हैं।

्रिं वे गांव २ में " जमातखाने " खोलकर उनमें दिलत लोगों अं चाय पिलाकर बराबर उन्हें मुसलमान खोजे बनाने का ७३,५६२ 🖣 प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी पाठशालायें, बोर्डिगहाउस, रिकीये-शन क्लब आदि सब मुसलमानी धर्म प्रचारार्थ खुत्ते हुए हैं।

क॥

उस राम०

तम राम॰

तारे,

ाम राम्

तम राम०

इसी प्रकार ईसाइयो के ग्राम २ में गिर्जे वने हुथे हैं श्रीर प्र-त्येक गुजरान के "डेढ़वाड़ें " में मुक्तिफ़ीज का एक र पादरी रहता है, जो दिन रात श्रद्धतों को ईसाइयत की श्रोर कु-काता रहता है श्रीर उनके वालकों को पढ़ातां रहता है। तवलीय वालों की कांफ्रेन्य, जी दिल्ली, अजमेर, लाहौर में क्रंड थीं, उनके देखने से तथा रिपोर्ट पढ़ने से यह स्पष्ट विदित होता है कि मुसलमान किस तेजी के साथ पर्का काम कर रहे हैं। श्रकेले श्रजमेर ज़िले के गांवो में तवलीग वालों की श्रीर से १८ स्कूल खुले हुये हैं, जिनके द्वारा विखुड़े हुये राजपूर्ती, मेह गतों को पक्का मुसलमान वनावा जा रहा है श्रीर जय-पुर, भावलपुर, भोपाल, निज़ाम हैदरावाद श्रादि सब ही रियासतों के मुसलमान श्रक्षसर खुल्लमखुला न केवल तबलीय धालों की कमेटी की रुपये देते हैं, विलक अधिकारी वनकर कामे कर रहे हैं। इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासतें कायरता से ड्रव्यी है ने ग्रुद्धि के विरोधी वनकर ग्रुद्धि के प्रचारकों की हिन्दू होते हुये भी अपने राज्य में शुद्धि नहीं करने देते। इस प्रकार करोड़ों हिन्दुश्रों का धर्म भयानक स्थिति में है श्रौर हिन्दू जाति पर महान् श्रापत्ति का समय है। ऐसे समय व्याख्यान-बाज़ी श्रौर वार्ते बनाना छोड़कर हमें रचनात्मक काम में लग जाना चाहिये।

(१) मलकाने, मैव, मेहरात, चीते, कायंमखानी, लाल-खानी, लोहार, हलवाई, जोगी, घोसी, गद्दी, श्रद्धीर, श्रीट, संयोगी, तंगे, मुंसलमान—कायस्थ, मूले जाट, मूले गुड्डर, मोमनजादे, मेमन, भोमना, सत्यंथी, परिणामी, श्रागाखानी, श्रद्धावाले, मुसलमानसूद, जैनियों के गन्धर्व, वनजारे श्रादि श्रवेक जातियां हो साम है दिन है श्रीर अब तह दिन होते केन बीछ हो दिन्द्रमं हे निर्मान के निर्देश जाकि श्राने हुए हो

17/11

(२) गुद्ध दुक्कों के सार्वाण हरा देने चारिके का का कार्वाण में बैटकर होग चर्चा का ब्राह्मण, कांबर, के का का कार्वाण साथ विवाह साराव के कार्वाण होनी चाहित कांबर हारा का का

> (३) स्त्रा ग्रह हुए हे का राजना चाहिये ताहि उनुस्ता है इच्छा ही नहीं।

श्रीर श्रुद्ध होते हो हुन्हा हुन्हें भार श्रुद्ध होते हो हुन्हा हुन्हें

)

r q

I

gr & vics क्षं वहर्पण त हो होते हैं

CHAPTER WHEN

在市市市,在 यह सह वेर्टि पत्रा कान कर सं

त्र वानी की की in significant रहा है और इन

त्व कार्व स्ता

विकारताह इसे े पहिले।

हवार में ही हिं 拉那旅游

前旋流流 हे समय व्यक्त

तानक काम में हरे

ही, सहीद, भी जार, मूले गु

गुमी, आगामाती ई, वनजारे श्राहि

श्रनेक जातियां जो भारत के भिन्न २ विभागों में वसी हुई हैं और अब तक हिन्दू रीति रिवाज़ मान रही हैं, उन्हें शीष्ठ ही हिन्दूधर्म में समितित करने का पूर्ण प्रयत करना एन गुन हैं कि हिये। ताकि प्राचीत श्राय्यंधर्म और हिन्दू-सभ्यता की

- (२) गुद्ध हुआँ के साथ छूतछात आदि के भाव विलक्त हरा देने चाहिये। सब का खानपान एक साथ एक ही पंक्ति में वैठकर होना चाहिये। शुद्ध हुओं को गुण कर्मानुसार ब्राह्मण्, ज्ञिय, वैश्य, ग्रुद्र कडना चाहिये। श्रीर उनके साथ विवाह सम्यन्य में भी किसी प्रकार की याथा नहीं होनी चाहिये बरिक श्रपने योग्य लड़के लड़िक्यों का उनके अन्य प्राप्त ति के साथ विवाह सम्यन्ध कर देना
  - (३) सदा ग्रुइ हुन्नों के साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धर्म को छोड़कर जाने की इच्छा ही न हो।
- (४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान ईसाई के सामने सदा वैदिकधर्म का महत्व वतलाते रहना चाहिये। वाइविल श्रीर हुरान की असम्भव तर्कशून्य कथाओं का पवित्र वेदों से मुकावला कर वाइबिल ख्रीर कुरान की नि:सारता दर्शाते हायमतानी होति सुकायला करा जाशवण आर कुरान का निस्तारता दशात ्रदयों पर लिख देनी चाहिये।
  - (१) किसी भी दिन्दू को जव कभी कोई विधर्मी भिले श्रौर शुद्ध होने की इच्छा प्रकट करे तो विलम्ब न करना

का।

पम राम॰

प्रम राम॰ तारे, ाम राम०

ोम राम०

चाहिये किन्तु स्वयं हो दो चार श्रादमी मिलकर ह्वन कर कर शीव्र हो गुद्ध करलेना चाहिये।

(६) शुद्धि का विरोध विधमीं श्रव भी कर रहे हैं और अविज्य में भी करेंगे, परन्तु हमें तिनक भी नहीं, हरना चाहिये और अपना काम खुपचाप विना समाचारपत्रों में लेख दिये और अपना काम खुपचाप विना समाचारपत्रों में लेख दिये करते चले जाना चाहिये। यदि श्रापकी नसों में ऋषि मुनियों का रुधिर प्रवाहित होरहा है श्रीर श्रव भी वैदिक-धर्म पर श्रिमान है श्रीर हिंदुजाति की दुर्दशा देखकर श्रापको गैरत श्राती है श्रीर श्राप श्रपने सामने श्रपने पूर्वजों श्रीर श्राय्यं सम्यता की मानमर्यादा कायम रखना चाहते हैं श्रीर पुन: चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के सुख-स्वप्न देखते हैं तो उठो श्रीर श्रद्धि में लगो तव हो शांति फलेगी, तव हो सखी सफलता प्राप्त होगी श्रीर शारत में निश्चय हो दूध श्रीर घी को नदियां वहेंगी श्रीर हिंदू धर्म की जय होगी।



श्रीश्य

શાંદ્રે ;

सहस्र क्ष

वर्तमान युग में शृद्धि व

मलकानों की शुद्धि है

अनिक प्रास्तवर में दें सी है। प्रचेह समान बार को तते ही यह देवना कार श्रद हुने। परस्तर को बानचीत में, सप्ता सोसारियों में वहां वह हि की क्वां ही नहीं होने तथा बिर्ट कार्य के समापित भारत हो अब प्रायश्चित प्रायामों में चता ने प्रायश्चित प्रायामों में चता ने मायश्चित प्रायामों में चता ने में इसका श्रनादि काल से विभान है। पर यह निचार घर कर प्रायक्ति भुन्य श्रो३म्

## शुद्धिचन्द्रोदय

## सतम ग्राच्याय

वर्त्तमान युग में शुद्धि के मार्ग में रुकावटें

मलकानों की शुद्धि कैसे प्रारम्भ हुई

शानकल भारतवर्ष में शुद्धि को चर्चा चहुं श्रोर हो रही है। प्रत्येक समाचार पत्र का पाठक श्रख्यार खोलते ही यह देखना चाहता है कि कितने श्रादमी शुद्ध हुये। परस्पर की वातचीत में, दुकानों पर, दफ़तरों में, सभा सोसाहिटयों में यहां तक कि कांग्रेस के मंच पर शुद्धि की चर्चा हो नहीं होने लगी यहिक उसके सभापित शुद्धि कान्मों स के सभापित भारत की राजधानी दिल्ली में हुये। हम पिछले श्रध्यायों में बतला चुके हैं कि भारतवर्ष में प्रायश्चित्त श्रीर शुद्धि कोई नई वात नहीं है, हमारे धर्मश्रन्थों में इसका श्रनादि काल से विधान है, स्मृतिकारों ने शुद्धि की विधियां लिखी हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दुश्रों के दिली पर यह विचार घर कर गया कि मुसलमान या ईसाई हुआ

का।

तम राम०

ाम राम॰ नारे, गम राम़॰

ाम राम

ती विश्वस्य स्टब्स

त्र में बार ती के इ मो मो स्पारी

- T ( T ) . T F F 0 1 1 1

THE WATER

क्षेत्र सहस्रोति

中的流河

त्तं राज्यं क्रारेलं

क्रिक कर हो। इस्तिक क्रिक्स 一年 一大学

व्यक्ति पुन: हिन्दूधर्म में समिमिलित नहीं हो सकता, अत जाति के कठोर वंधनों से वंधी हुई हिन्दू जाति शने. २ चीण होने लगी। महर्षि दयानन्द सरस्वती नें पुनः इस ग्रुद्धि का मचार किया श्रीर श्राय्यंसमाज गत ४० वर्ष से निरंतर इस उद्योग में लगा हुआ है, परन्तु हिन्दू ज़ाति की नींद नहीं दूटी। किसी हिन्दू विधवा की मुसलमान भगा कर से जावे तो हिन्दू कर्म ठोक कर चैठ रहता है ख्रीर कहता है कि अब हमारे क्या काम की रही ? "तेली से खल उतरी श्रीर हुई बसीना जोग" वाली मारवादी कहावत कह कर चुप ही जाते है। यदि कोई विधवा अपनी भृत पर पश्चासाप करके पुनः हिन्दूः धर्म में प्रविष्ट होना चाहे भी तो हिन्दू अपनी हेठी समभते है, चाहे वही हिन्दू गुप्त रीति से विधर्मी वेश्याश्री श्रीर क्रियों के साथ सम्पर्क रखते हो, नलीं पर खड़े होकर मुसल-मानों की मटकियों से मटकियां लढ़ाकर खुल्लमखुल्ला पानी पीते हों और लाहौर में ब्राह्मणु गोश्त की दूकाने खोल कर श्रीर क्रसाई का काम करके सनातनधर्म की जय बोलते हो और पढ़े लिखे यावु सोडावाटर वर्फ़ वीते हों तथा अप्रेजी होटलों में भोजन करसे हो, परन्तु शुद्ध हुये भाई को मिलाते वक्त इनका धर्म वर्फ़ के सुमान थिवलं जाता है अर्थात् दिन्दुष्रों ने शास्त्रीय तरीक़ों को त्याग कर व्यर्थ में करीड़ीं आइयों की विश्वमीं यना दिया श्रीर गुप्त श्रष्टाचार द्वारा श्रपने श्रापको भी श्रध:पतन पर पहुचा दिया, पर ईश्वर-कृपा से असहयोग आन्दोलन के वाद मलाबार में मोपलों के अयानक अत्याचार व मुलतान, कोहाट, कलकत्ता आदि हैं भारत के प्रत्येक प्रशिद्ध नगर में मुसलमानो की पाश्चिक करतृतों ने हिन्दुओं को हिला दिया और लगातार की

महं मग्रमारी को रिपोटी है कि वे दिन पर दिन असे, श्रीर यदि यहाँ हान रहा तो ५-हिन्दू जाति का नाम क्वत नायगा। मसनिद् श्रीर हान्ने हे ें छोनने पर और हसनिहरूनी ही सुदा दिलों में भी तीय क्रा हिष्ट मलकानों पर पर्ने। मादि शामित हैं शीर दनते ... मुसलमानी घमं स्वीदार करवा. ने, हत सब्बे हिन्दुओं ने, हम दुने तक प्रायस्वित किया ग्रीर धर्म को स्तीकार नहीं किया। हाँ, अस करवाये जाने पर अपने आरहोते. के लिये निकाह और मुर नाहने नहीं नहीं, हम ही ने प्राना नेवा रखने के लिये सनकी मुनं गहन यानी इनके सुद्दी को बजाने नहीं है. द्वारा ही महतीदि हिन्दू विदिश हो चारम्बार हुरदुराये जीने पर करते हैं हिन्दुओं से श्राता प्रश्चे हत्तं है। न वस्तूर करना पहनाथा। एर वीन चट हूना तो दूर, मुसलमाने हा हुना दुन रेसे ही बर राजपूर महत्त्वाने सार्ग म शामिल होने की प्राप्त होते र

वृत्तर महास्त्रा में की और जिसने (1

)

14!

शी हो महता प्र म् उन्दे हुर्ने हो केंद्र मही おお神師の 是自作行行 त करहे जा गर्न 对各位和区 नां की हों ही कर जुर्गारों ल्लाहर देशी इसमें हैंगे हर नियमी बेरवाडी है जार त गरं तेहा ही। र जुन्नम्बुन्तानं ते द्धाने होना मं हा अर् वीन ही तमा हों हुवे जारे होति त जाता है इते हर हार्व में होते ान भएता हैं। त दिया, परांति ता गर में मोलों के कलकता डारिके यानों की पार्शिक वंद लगातार ही

मर्दु मंग्रमारी की रिपोर्टों ने भी विश्वास दिला दिया कि वे दिन पर दिन अधोगति पर पहुंचते जा रहे हैं श्रीर यदि यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा जव हिन्दू जाति का नाम केवल इतिहास के पत्रों पर देखा जायगा। मसज़िद ग्रीर याजे के सवाल पर हिन्दुश्रों के इक छोनने पर श्रीर इसननिज़ामी की तबलीगी चालों को जानकर मुदा दिलों में भी जीश आया और जाति की सव से।पहली दृष्टि मलकानो पर पढ़ी। इस जाति मैं जाट, गूजर, राजपूत आदि शामिल हैं और इनसे औरंगज़ेव के समय में ज़वरन मुसलमानी धर्म स्वीकार करवाया गया था। परंतु इन वीरों ने, इन सच्चे हिन्दुर्श्नों ने, इस छोटे से पाप का ढाईसी वर्ष तक प्रायश्चित्त किया श्रीर श्रन्तरंग में कभी मुसलमानी धर्म को स्त्रीकार नहीं किया। हां, हिन्दुश्रों द्वारा प्रायश्चित्त न करवाये जाने पर अपने आपको हिन्दुओं से च्युत प्रकट करने के लिये निकाह श्रीर मुदें गाड़ने की प्रथा को चालू रक्ला। नहीं नहीं, हम ही ने श्रपनी नीचता को इतिहास में चिरस्थायी रखने के लिये इनकी मुर्वा गाड़ने के लिये मजबूर किया थानी इनके मुदौँ को जलाने नहीं दिया। विवाह में भी ब्राह्मणी द्वारा ही महतादि हिन्दू विधियों को यह करते रहे। परन्तु वारम्वार दुरदुराये जाने पर श्रन्त में श्रपने आपको मजवूरन हिन्दुओं से अलग प्रकट करने के लिये वैचारों को निकाह का दस्तूर करना पड़ताथा।यह लोग चोटी रखते हैं और गोमांस छूना तो दूर, मुसलमानों का छुवा हुवा तक नहीं स्नाते हैं। ऐसे ही खर राजपूत मलकाने आइयों ने अपनी २ विराद्री में शामिल होने को प्रार्थना चत्रिय महासभा, जाट महासभा, मुजर महासभा में की भीर लिखते चित्त प्रफुब्रित हो उठता ११

<u>क</u>्षा

राम राम०

तम राम०

तारे,

ाम राम्

\\_\_\_\

ाम राम०

है कि दूरदर्शी चित्रय महासभा ने राजा सर रामपालसिंहजी व हिज हाइनेस राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वर्मा के सभापतित्व में इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजपूर्तों ने मलकानों के साथ रोटी बेटी का संवन्ध करने की स्वीकृति दे दी। मलकाना भाइयों को सम्मिलित करने के लिये धर्मवीर शहीद स्वामी अद्धानन्दजी के सभापतित्व में 'भारतीय शुद्धि सभा' संगठित हुई और मुसलमान भाइयों का विरोध होने पर भी मलकाना भाइयों का जाति प्रवेश संस्कार होने लग गया। यद्यपि पजाब से पचासों मौलिवयों ने आ आकर इनको कहर मुसलमान बनाना चाहा और प्रलोभन दिये पर चीर मलकानों ने मुझाओं को एक न सुनी और डाढ़ियां मुंडवा २ कर चोहियां रखालों। अब प्रत्येक भाई के सामने यह प्रश्न उपस्थित हैं।

## शुद्धि पर शंकायें व उनके उत्तर

प्रश्न (१) क्या इन शुद्धियों से हिन्दू-मुसलिम ऐक्य सदा के लिये टूट जायगा ?

उत्तर—इस गुद्धि से हिन्दू-मुसलिम ऐक्य सदा के लिये ट्रट नहीं सफता। क्यों कि इससे मुसलमानों को भली प्रकार विदित ही जायगा कि हिन्दू भी अपने धर्म में दूसरों को सिम्मिलित कर सफते हैं। और जिस प्रकार किसी मुसलमान के ईसाई होने पर वे ईसाइयों से नहीं लड़ते उसी प्रकार वे हिन्दुओं से भी लड़गा यन्द कर देंगे। बल्कि वे किसी भी हिन्दू को इरा धमका व बहकाकर मुसलमान नहीं बनावेंगे क्योंकि वे जान आयेंगे कि इससे उनकी लाभ नहीं होगा क्योंकि वह-काया हुआ हिन्दू सममाने पर फिर हिन्दू हो जायगा। प्रश्त (२) स्या हिन्दुश्रों को

उत्तर-यह तो प्रत्येक स्व का बाता नानता है कि हिन्दुकों का बतना ही प्रधिकार है जिन ने सार्वे को तबलीय करने का है। तनधर्म व कार्यंसमान के सारे प्रोत्साहन दिया बहित देश है के स्वागमूर्ति मोतीलाहानां नेहरू, सञ्जलकलाम माजाद, हक्तीम अव स्वप्र कहा है कि हिन्दुमों को स्व

प्रस्त (३) क्या मुसलमानों हो सिरफोड़ों हत्ती चाहिये है

वत्तर-नहीं कराणि नहीं।
विशों से हमारे मज़हरी होजले
समक्षी कर वैदे हैं और सारे आर्थन
इस वास्ते ग्रुदि तोह हैना चाहिए,
पश्चक से दरकर हमें हमी भी अर्थ
वाहिये, नौकरणाही से भी ती हराएं
पश्चक से दनाकर रचन चाहिये,
अधिकार नहीं देती। वैसे नौकरणार्थ स्म सरसाग्रह करके विका भान कर
स्म सरसाग्रह करके विका भान कर
को आगात वहां से की हमा भान कर
को आगात वहां सकते हैं।
प्रान्त कर सकते हैं। प्रश्न (२) क्या हिन्दुश्रों को शुद्धि कर्ने का श्रधिकार है ?

उत्तर—यह तो प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी तथा हिन्दू-शास्त्र का शाता जानता है कि हिन्दु श्रों को अपने धर्म को वढ़ाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी मुसलमान या ईसाई को तबलीय करने का है। इसीलिये न केवल सना-तनधर्म व आर्थ्यसमाज के सारे नेताओं ही ने शुद्धि में श्रोत्साहन दिया बिल्क देश के नेता जैसे महात्मा गांधीजी, स्यागमूर्ति मोतीलालजी नेहरू, स्व० देशवन्धुदास, मौलाना अञ्चलकलाम आज़ाद, हकीम अजमलखां च डा० अंसारी ने स्पष्ट कहा है कि हिन्दु श्रों को शुद्धि करने का पूर्ण हक्त है।

प्रश्न (३) क्या मुसलमानों को शुद्धि से विड़कर परस्पर सिरफोड़ो करनी चाहिये ?

उत्तर—नहीं कदापि नहीं। अब रही यह वात कि उन शु-दियों से हमारे मज़हवी दीवाने मुसलमान आई चिड़कर कुछ ना समभी कर बेठे हैं और सारे आरतवर्ष में अशान्ति फैल रही है इस वास्ते शुद्धि रोक देना चाहिये, परंतु हमारा कहना है कि पश्चल से उरकर हमें कभी भी अपना न्यायपथ नहीं छोड़ना चाहिये, नीकरशाही से भी तो हमारी यही लड़ाई है कि वह हमें पश्चल से दबाकर रखना चाहती है और हमें हमारे न्यायोचित अधिकार नहीं देती। जैसे नौकरशाही के प्रतिकृत हम शान्ति-मय सत्याग्रह करके विजय प्राप्त कर सकते हैं वैसे ही उन मुसलमानों के प्रतिकृत भी जो रात दिन काफिरों को मारने-की आवाज उठाते हैं हम चात्रधर्म के सत्याग्रह द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रा

एम राम०

ाम राम॰ नारे,

ाम रामु

ाम राम०

के उत्तर

सर रामपातिंहरं

त सर नहर्पहरू

स्वीकार इर वि

ायों को समिति

द्धानम्दत्री हे सर

हुई और मुसहन

भाइयों हा डा

ज्ञाब से पत्रासीं की

ान बनाना चाहा हैं।

ब्रों की एक नहरं

लाती। शब प्रसे

री बेरी का संग 🖂

सितम ऐस्य स्त

सदा के तिये दृद्ध तीं भी प्रकार विदिव हो मरों को समितिक सहमान के हैं औं सहमान के हैं औं

ती भी हिंदू हो सी भी हिंदू हो नाहोंगे क्योंकि वे

गा क्योंकि वर्षः

ज्ञायगा।

प्रश्न (४) क्या शुद्धि से जातीय महासभा चंद हो जायगी, १

उत्तर—चार वर्ष में श्रीमान् राजगोपालाचारो यंग इडिया में वरावर लिख रहे थे कि शुद्धि के कारण जातीय महासभा बहुत शीघ्र वद हो जायगी। पर अभी तक तो वन्द नहीं ( हुई। हम इस भय को नहीं मानते। हिन्दू-मुस्लिम एकता है बिद ऐसी कांच की चूड़ी है श्रीर नेशनल कांग्रेस यदि ऐसी कमज़ोर है तो जितना जल्दी उसका भएडा फूटे उतना ही श्रञ्छा है। स्वराज्य से हिन्दू मुसलमान दोनो का बरावर लाभ है इसलिये उसको प्राप्त करने के लिये दोनों को नौकरशाही से लड़ना चाहिये। शुद्धि के कारण स्वराज्य की लड़ाई वद नहीं हो सक्ती।

प्रश्न (४) क्या हिन्दुश्रो को अधिक संख्या वाले होने के कारण "शुद्धि" वृंद करदेना चाहिये ?

उत्तर—नहीं कदापि नहीं। अब रही यह बात कि हिन्दुओं की संख्या अधिक है वे यदि मुसलमान भाइयो को अधिक अ-धिकार देवें तो कोई हरज़ नहीं। इस कारण हिन्दुओं को अपना अदि का अधिकार त्याग देना चाहिये, उत्तर में हमारा कहना है कि हिन्दू इतने संगठित नहीं हैं जितना कि कुछ राष्ट्रीय पन्न बाले सोचते हैं। दूसरे हिन्दुओं के अधिकार छिन जाने हो स्वराज्य की जड़, जो न्याय और सत्य पर स्थिर है, उखड़ जायगी और लोग (Might 18 Right) पश्चबल को ही बड़ा मानने लगेंगे। इस वास्ते हिन्दुओं को अदि का काम कदापि नहीं रोकना चाहिये बल्कि न्यायानुकुल अपने अधिकारों की गान (६) पता मुस्तान हे हैं हिन्दुओं हो मुस्तान प्राप्त है

वेता-प्रवेह हो हारे नेशाया आरं हाने हैं कि के नियदें हि वे हिसी हिन्दू के भी तियदें हो होता है। का नहीं मार्ते क्योंके करते के हार हिन्दू भी पेता हो कर है। का आर्य बनाने हो बार है। का अवहेतना होने हा बार हो के तिये पार्टिक स्वत्रका करते के को अपने काने पार्ट हा बार

प्रशत (३) क्या वार्तिह हरू। के लिये कवित है।

वत्तानिहरू हा है होते. सर्वया निपन हता चीरिं, निर्दे

प्रस्त (न) नीहरणादी के नार के सिंदोंतों की साम कर किया है।

)

उता वर् हो तर्ही

त्ताचारां का कि ख झातीय महाडा तक तो बन वी

हुन् मुक्तिम प्रग

नेग्रनत कंडिस है उसना भरत है

मुसलमान देवें ह

前間前即

हे के कारए स्वत

संस्या वाते होते.

रह बात कि लिएं गायो को प्रधिक ए हिन्दुओं को झर

तर में हमारा हाई ना कि इन गर्ने

प्रधिकार हिन हो पर स्थिर है, जी

पश्चल को होता है

दे का काम काणि पने अधिकारी की

पश्न (६) क्या मुसलमानों का भी यह कर्तव्य नहीं कि वे हिन्दुओं को मुसलमान बनाना छोड़ दें ?

उत्तर-प्रत्येक को अपने धर्म प्रचार का पूरा हक है। वहुत से राष्टीय भाई कहते हैं कि यदि मुसलमान यह इकरारनामा 'लिखदें कि वे किसी हिन्दू को मुसलमान न वनायेंगे तो हिन्दू भी लिख देने को तैयार हैं। परंतु मुसलमान ऐसा कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनके मुझा उनके क़ावू में नहीं रहेंगे श्रीर हिन्दू भी ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि पवित्र वेदों में सारे संसार को श्रार्य्य बनाने की श्राह्मा है। श्रत: उसमें दोनों तरफ वाले धर्म की श्रवहेलना होने की वात कहेंगे, इसलिये स्वराज्य प्राप्त करने के लिये धार्मिक स्वतंत्रता श्रावश्यक है श्रीर प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा इक है।

प्रश्न (७) क्या धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालना कांग्रेस के लिये उचित है ?

उत्तर—सामुहिक रूप में कांग्रेस की इस विषय में सर्वथा निष्पत्त रहना चाहिये, क्योंकि उसकी निगाह में सब

प्रश्त (=) नौकरशाही से लड़ने के लिये क्या हम धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर विधमी बन जायं ?

उत्तर-नौकरशाही से लड़ने के लिये हमें धार्मिक सिद्धांत कदापि नहीं त्यागने चाहिये। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से नहीं सब्ते । हम तो अन्याय से युद्ध करते हैं श्रीर श्रन्यायी चाहे श्रंग्रेज़ हो या मुसलमान, या अलेही हिन्दू हो उसको दंड देना प्रत्येक का कत्त व्य है।

<u>देक॥</u>

एम राम०

तम राम० नारे,

ाम राम०

ाम राम०

स्वराज्य की लड़ाई में हिन्दू मुसलिम दोनों को भाग लेना चाहिये। विदेशी राज्य से जो देश की दुईशा हो रही है उस में हिन्दू मुसलिम सब समान हैं। पर मुसलमान तो इस समय श्रवानी हो गये हैं। वे श्रग्रेज़ों के श्रत्याचार सहेंगे पर हिन्दुश्रों से लड़ेंगे। श्रभी ही एसेम्बली में रुपये के शठारह पेन्स वाले मामले पर मुसलमान मेम्बरों ने जो नासमभी का परिचय दिया है वह किससे छिपा है? इसलिये नेताश्रों की चाहिये कि वे हिन्दुश्रों के इस शुद्धि कार्य्य में दखल न दें। श्रीर हिन्दुश्रों को इस शरीर में प्राण रहते कदापि धार्मिक सिद्धान्त नहीं लागने चाहियें।

पढे लिखे मुसलमानों ने अपनी नौकरी और अधिकार के दुकड़ों के लिये भारत में चलेड़ा मचा रक्ला है और बेपड़े मूर्ल मुसलमानों को बहका कर अपना खार्थ सिद्ध करते हैं। मूर्ल मुसलमानों को सोचना चाहिये कि यदि नमक पर कर बढ़ा तो दोनों को हानि हुई। इस वास्ते हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी सबको स्वराज्य प्राप्ति के लिये यत करना चाहिये। उन लोगों की गलती है जो हिन्दुओं को ग्रुद्धि का कार्य बन्द कर देने की सलाइ देते हैं।

ं प्रश्न (१) क्या राजनैतिक सुधारों के साथ २ सामाजिक च धार्मिक सुधारों की आवश्यकता नहीं है ?

उत्तर—हां, श्रवश्य ही राजनैतिक सुधारों के साय के सामाजिक व धार्मिक सुधार होने चाहियें तब ही तो कांग्रेस के साथ र सामाजिक कान्ग्रेस हिन्दू सन्ना, श्राय्यें सम्मेलन व मुस्लिम सन्नायें होतो हैं।

मस्त (१०) हनः हरणाम् सुसत्तमान सार्ते हो स्ट्री हिन्दू भारतों हो वे हो हो . . . चाहते हैं।

वता—प्रवाद है हैं इस गुद्धि है इसे में राज्या चार नहीं हर गुरु के हैं फेलाने हा हुई हन हैं हैं हक्क है बार पहुंच हा है। भी मानेह बने हो रहेगा

मस्त (II) क्या विरोहित है।

)

लिस देनी हो ग स की द्वारण हैं है। पर जुड़कार ने हे बहुत रहें। नं हरते हात तिने जो गर्स हैं। ! सारिकारे! कार्य में सन्दर्श रहते हतते हते

उसे ब्रोहिंगी अ

(中川 食品)

मार्ग विद्वन्तं ।

वाहिंदि विविद्य

स्वाले हिन् ई

लक्तिक

रिन्डुकों हो प्रति

कि साध २ समिति

सुवारों हे हव

हिन्दू समा, इल

इंहें।

प्रश्न (१०) क्या स्वतन्त्रता की लड़ाई में हमें हमारे मुसलमान भाइयों को यह सिखाना श्रभीए नहीं है कि उन्हें हिन्दू भाइयों को वे ही अधिकार देने होगे जो वे अपने लिये चाहते हैं !

उत्तर—अवश्य ही हमें अपने मुसलमान भाइयों को इस शुद्धि के कार्य से यह समकाना है कि वे किसी पर श्रत्या-चार नहीं कर सकते और जितना कि उनकी इस्लाम के फैलाने का हक है उतना ही हमकी वैदिकधर्म फैलाने का इक्र है और यह इक्र स्वराज्य प्राप्त होने के पहले और पीछे भी प्रत्येक धर्म को रहेगा।

प्रश्न (११) क्या विदेशी हिन्दूधर्म पर आलग रहने का ा दोष नहीं लगाते ?

उत्तर—हां, लगाते हैं। तब ही तो शुद्धि से हम बाहर वालों को भी हमारे धर्म का रसास्वादन कराने का मौका देते हैं। श्रीर इससे वह रहीं का अंडार, जिससे अब तक दूसरे वंचित थे, उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिये यह शुद्धि तो हिन्दू धर्म की महान् उदारता प्रकट करनेवाली है। शुद्धि हमारी संकीर्णता नहीं वतलाती जैसे कि कुछ नासमम भाई कहते हैं। गुद्धि से हम अपने अधिकार उनको भी देते हैं जिनसे वे वंचित थे। यह तो स्वतन्त्रता के युग में मुख्य बात है श्रीर समानता फैलानेवाली है। इससे राष्ट्रीय पत्तवालीं व मुसलमान भाइयों को घवड़ाना नहीं चाहिये। श्रीर प्रत्येक हिन्दू को तन, मन, धन से श्रञ्जतोद्धार श्रीर श्रुद्धि में सहायता देना.चाहिये।

क॥

राम राम०

तम राम॰ नारे, ाम राम०

ाम राम०

. 23

जीवन श्रासकता है।

(8:

प्रश्न (१२) ग्रुव्हि करते हुए मुसलमान हमसे लड़ें श्रीर धबेड़ा डालें तो हम क्या करें ?

उत्तर-महात्मा गांधी कहेंगे कि तुम श्रत्याचार सहन करतो। श्रहिंसा का भाव रक्जो। ऊ वै दर्जे की भलाई श्रीर प्रेम की भावना इस सब बुराई की श्रीर श्रत्याचार को जीत लेगी। यह ब्राह्मण भावना है परम्तु इतिहास बताता है कि इससे कॅशी काम नहीं चला। इस समय हमें सार्त्रधर्म की आवश्यकता है। अतः हम यह कहें ने कि आततायी की धरावर दगड देना चाहिये। "जब योग्प वालों का दढ़ वि-श्वास है कि दुनियां में बलवान को ही जीने का हक है। काफ़िर ( Heathen ) के लिये कोई स्थान नहीं, तो हमें भुज-वल से प्रतिकार करना ही होगा। प्रतिकार की भावना ज़ि-न्दगी की निशानी है। जिसमें प्रतिकार की भावना नहीं रहती वह तेजभ्रष्ट वीर्यहीन है। जब कोई हमारा अपमीन करे तो हमें अपमान को चुपचाप नहीं वर्दाश्त करना चाहिये, विलक हमारा सामाजिक कर्चं व्य है कि अपमान करने वाले को द्रांड दें। कुछ काल के लिये तो हमें हज़रत मूला का Eye for an Eye& tooth for a tooth अर्थात् जैसे को तैसा बासे सिद्धान्त को कार्यक्रप में परिएत करना। होगा। इस समय हिन्दू जाति कवरिस्तान के समान हो रही है। कवर उठकर नहीं कहती कि क्यों मेरे पर जूते लेकर चढ़ते हो ? क्यों श्रपमान करते हो ? वास्तव में हम पेड़ श्रौर पत्थर के समान हैं। पेड़ पर लात मारो वह पुन: नहीं मारता। मुदी चीज़ प्रतिकार नहीं करती। वावियों का गुच्छा जेव में है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा क्योंकि जड़ है। जी तन्दुरुस्त चेतन वस्तु है वह बहेगी।जी कमज़ीर रोगप्रस्त

इसननिज्ञामी की बुरा करने के ह्यकएंडे बतला देने हे हुन है सब्बे कर्मश्रेर कार्यहर्त्त्री शिकायत है कि वह मुज्यम हमें नीवा दिलाइर और आवों को कुचलतो है। यह करना प्रत्येक आर्यं दा इतंत्र भार्यों हे सांय क्या न्यवद्वार संगठन, प्रज्नोद्धार, द्विनोहर को कार्यक्ष में परिएउ बर्न . अंगी आरं को गुद्ध पनित्र १८६६ तो कर्र महारायों ने वो ही गुद्दि करते थे त्राना जाना तह दन्द् कि शास्त्रज्ञी । तुम तो बरुत छान इनका जाति श्रप्तिमान नहीं पू-न, ही हमारा नाग कर रहा है। दनने साथ कुत्ते श्रीर किली में भी अपना घोर सुतु वनाहर हमारा " साथ अयकर अलाचार इर वाधित किया। श्रीर ने मानुम दि कसार्यों को हज़ारों रुखे कर्ने

है वह घटेगी। हिन्दूजाति को हमने जड़ बना रक्खा है। श्रीर हम रोगव्रस्त होकर चीण हो रहे हैं। श्रतः इसमें चात्रधर्म का प्रचार कर प्रतिकार सिद्धान्त फैलाने से जागृति श्रीर जीवन श्रासकता है।

इसनिजामी को बुरा कहने और ईसाइयों के नाना प्रकार के हथकराढे बतला देने से काम नहीं चलेगा, श्रावश्यकता है सब्बे कर्मवीर कार्यकर्ताश्री की। सरकार से हमारी शिकायत है कि वह मुसलमानों को वगल में द्वाकर हमें नीचा दिखाकर श्रीर अपमानित करके हमारे मनी-भावों को कुचलती है। यह सत्य है श्रीर इसका उपाय करना प्रत्येक आर्थ्य का कर्त्तव्य है। परन्तु हमने हमारे ही भाइयों के साथ क्या व्यवहार कर रक्खा है ? कोरी शुद्धि, संगठन, श्रञ्जनोद्धार, दलितोद्धार चिल्लाते हैं। परन्तु विचारी को कार्यं रूप में परिणत बहुत कम करते हैं। मैंने मेरे एक अंगी आई को शुद्ध पवित्र करकर अपने यहां नौकर रक्खा तो कई महाशयों ने तो जो शुद्धि दलितोद्धार पर डींगें मारा करते थे आना जाना तक यन्द कर दिया और कहने लगे कि शारदाजी ! तुम तो वहुत आगे वढ़ गये। हम नहीं आवेंगे। इनका जाति-श्रिभमान नहीं छूटता । हमारी जाति-अभिमान ही हमारा नाश कर रहा है। हमने हमारे श्रब्रुत आध्यों के साथ कुत्ते श्रीर विल्ली से भी बुरा वर्ताव कर इनको अपना घोर शतु वनाकर हमारा नाश कराया। विधवाओं के साथ अयंकर अत्याचार कर उन्हें विधर्मी होने के लिये वाधित किया। श्रीर न मालूम कितने मीला वनवाये। हमने कसाइयों को हज़ारों रुपये कर्ज़ देकर वूचड़खानों को रीनक <u>रेका।</u>

राम राम०

तम राम० तारे,

ाम राम०

ोम राम०

है। इस गर्म र चलंबी हैं त्वया हे हुन मत्त्वा। हुनं हैंवे ३ हा जेव में है वह

क्योंकि तह है। हमज़ोर रोगप्रस्व

7 17:57

तुम सन्दर्भ

इत्रे की क्षार्ग इरका होत

हाम हरण हैं

च इसे द्वाउन है

कि इस्तारी

हिंसी दार्गी

: इसे हा हरी।

द मही, मो होती

क्ष की जारन है

न्तर प्रत्योह को में

गत्त स्टारिंग् हति

दन इस्टेयारेड

महाबाद्यार

इसे को तताहरे

होगा। सिक्त

देकर गोहत्या का पाप कमाया। इसिलये यदि सरकार की कुटिल नीति से और मुसलमानों के गुंडापने से वचना है और मातृभूमि का प्यार है तो घर की सम्हालो। संगठन करो और रिश्वतकोर मुक़हमेवाज़, रंडोवाज़, विधवाओं की गर्भहत्या करानेवालों को नीचा समभो। और नाममात्र को किसी पेशे के कारण ही अलूत कही जाने वाली जाति को ऊंचा बनाकर हाथ पकड़ कर वरावर के हक प्रदान करो। और नासमभी से ईसाई मुसलमान हुओं को शुद्ध कर पवित्र आर्थ (हिन्दू) वनाश्रो।

प्रश्न (१३) वर्त्त मान में जो सारे भारत में हिन्दू मुसलमानीं में भगड़े हो रहे हैं 'उन्हें देखकर क्या हिन्दू मुस्लिम ऐक्य से निराशा होकर वैठ रहना चाहिये ?

उत्तर—नहीं, कदापि नहीं, एक समय योक्प में भी प्रो-देस्टेंट और रोमन केथोलिकों के खूच धार्मिक भगड़े हुये थे। वे एक दूसरे को धार्मिक असहिष्णुता के कारण करल कर देते थे। परन्तु फिर जब परस्पर में उन्होंने एक दूसरे के धार्मिक तत्व को समसा तो सब रगड़े भगड़े मिट गये और सब राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रवृत्त हो गये। इसी प्रकार भारत के मु-सलमान जब हिन्दू धर्म के तत्व को समस लेंगे, उनको यह आत हो जायगा कि भारत के हिन्दू जो उनके पूर्वज थे उन्होंने ही सारे संसार में नीआवादियां बसाकर आव्यं सभ्यता का प्रवार किया। और उनका इसलाम धर्म भी हज़रत ईसा और मूसा के धर्मों को पचमेल खिचड़ी है। हज़रत ईसा ने वीद्ध धर्म और हज़रत मूसा के धर्म सोला। और प्राचीन मिश्र को जाकर प्तान के दिन्दुकों ने बद्या की मुखनमानों को उत्तरे के दिन्दा है भारत को बेट कॉब की है का पूर्व मान का दिन्दु की की भारत हिन्दु की नव देना की

> प्रम (१४) चुँच से हर्ष युद्ध हो बते। दिए सम्म दे पहले निहानी साही हा स्म करें तो हरते हें !

वी ही तर र शिक्ष के बनावे को बनने हैं फैलावे को बेनावे हैं शिंद बन्नी नहीं बनने कर बाहिये (Quint) में से बच्चे कोस निवार कुने बाहिये अता हुन्दे के बन

यहि सरकार रं हापने से बचना है सम्हातो। संबर ाज, विधवाओं हे और नाममात्र हो 🔻 वाली जाति हो इक प्रदान हते। त्रों की गुद्र श

हिन्दू मुसलमारी

न्दू मुस्तिम वेन

योरप में भी ग्रे

क भगहे हुये थे।

以子子、日間、

शारत के हिन्दुओं ने वसाया श्रीर श्रपना धर्म सिखाया। जर्ब मुसलमानों को उपरोक्त इतिहास ज्ञात हो जायगा तव मातु-भूमि भारत को प्रेम करेंगे श्रीर हिन्दू धर्म की श्रपने पूर्वजी का धर्म मान कर इन्जत करेंगे, श्रीर तब हो इनकी सचीशुद्धि और हिन्दू मुस्तिम ऐक्य होगा।

प्रश्न (१४) "शुद्धि तो वहीं कर सकते हैं जो स्वयं शुद्ध हो जावें।" हिन्दू समाज में बहुत रूढ़ियां हैं उनकी पहले निकालो तय गुद्धि का नाम लेना ? मुसलमान तवलीय करें तो करने दो ?

दो दो तीन २ दिन्दुओं को एक २ मुसलमान मुस्लिम यनावे तो बनाने दो ? हसनिनज़ामी रंडियों तक से इस्लाम फैलावे तो फैलाने दी।परन्तु हिन्दुश्रों को स्वयं शुद्ध हुए विना शुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमें तत्व (Quality) चाहिये ( Quantity ) तादाद नहीं । तचलीग से हिन्दू समान में से कच्चे लोग निकल जावेंगे तो फिर पक्के २ लोग रह जायंगे अतः ग्रुद्धि उद्धि को एक तरफ हटाश्रो।

उत्तर-इन शुद्धि के विरोधी भोते भाइयों को हमारा यह यह उत्तर है कि व्यावहारिक संसार में विना तादाद के कोरे श्रादर्श से काम नहीं चल्ता। लाटसाहव की कीन्सिल श्रीर प्रान्तीय कीन्सिलीं में तादाद के हिसाव से बोट लेकर ही क़ानून बनते हैं और जनता के भाग्य का निर्णय होता है कोरे बड़े २ दिमाग वाले, बुद्ध quality वाले बेंडे रह जाते हैं श्रीर तादाद quantity वाले जीत जाते हैं। हमारा तो यह कहना है कि quantity produces quality अर्थात् ज्यादा तादाद क॥

एस राम०

राम राम० नारे, ाम राम०

ाम राम०

कारण कत्त कर एक दूसरे के बा मेट गये और सब कार भारत के मु लेंगे, उनकी पह पूर्वत थे उन्होंने ार्यं सम्पता हा जरत ईसा शौर सा ने चीड धर

रहज़रत मृसा प्रकी जाकर

से अञ्जी अञ्ज निकलती है। जैसे सेर दृध में यदि १ छटांक मक्खन निकलता है तो ४ घर दूध से ४ छटांक मन्छन निक-लेगा । श्रत ज्यो ज्यों श्रधिक quality तादाद होगी त्यों त्यों अधिक quantity अच्छी वृद्धि वाले अधिक निफलेंगे। लातीं की देवी वातो से नहीं मानती। यह तो प्रत्येक फार्य्य के लिये ही नियम लागृ है कि काय्यं को भली प्रकार सफलीभूत करने के लिये आदर्श भले २ विद्वानों को काम करना चाहिये। परन्तु इस देखते हैं कि श्रादशं पुरुप विरत्ते ही मिलते हैं। वहे २ नेता सर्वाद्वसुन्दर आदर्श पुरुष नहीं हैं।।इससे क्या हमें काम वन्द कर कर द्वाथ पर द्वाथ घर कर पुरुपार्थद्वीन वनकर वैठ जाना चाहिये ! नहीं कदापि नहीं। यही उपरोक्त शंका करनेवाले स्वराज्यवादी स्वराज्य आन्दोलन और असह-योग श्रान्दोलन में शुद्धि झान्दोलन के कार्य्यकत्तांश्री से यहुत हलके दर्जे के लोगों के साथ काम लिया करते थे ऋरीर जब वहुत कहा जाता था कि श्रासहयोग जैसे पवित्र श्रान्दी-लन में भारतवर्ष के समान मूर्य अपवित्र जनता विना शुद्ध हुये समिनित नहीं हो सकती तो यही शद्धा करनेवाले व्यक्ति कहा करते थे कि जैसी पूंजी है उसी से काम लिया जायगा। हम भी इनका उत्तर उनके ही शब्दों में देते हैं कि शुद्धि में भी जैसे मनुष्य यथाशकि प्रयक्त से उत्तम से उत्तम मिलते हैं उन्हीं से हम काम कर रहे हैं। शुद्धि के विरोधी कुछ चरखा-संघ वाले शुद्धि के धात्वर्थ (लफ्जी ) माने लेकर उसकी जिल्लो उड़ाते हैं उनसे हमारा नम्ननिवेदन है कि वेशुद्धि के अर्थ यही समभौ कि प्रायश्चित्त करना मुसलमान ईसाइयों की पुन हिन्दू धर्म में लाना हो शुद्धि है इन चर्णासंघ वालीं से हम कहते हैं कि जैसे उनके कथनानुसार शकेले चखें कातने से

मार जिल्ला का उन्हें अक्षा करणा है

The state of the s

सार्वा से देश के देश

मनुष्य पवित्र होता है श्रोर स्वराज्य के निकट पहुंचता है वैसे ही जो पुरुष शुद्धिं श्रान्दोलन में भाग लेते. हैं वे हिन्दू समाज को त्तय होने से वचाते हैं श्रीर मुसलमानी धर्म द्वारा समूल नष्ट होती हुई आर्य्य संस्कृति की रचा करते हैं। शुद्धि के बीर सैनिक अपने प्राचीन आर्य्यधर्म के प्रति प्रेम रक्षने के कारण न केवल स्वयं योग्य श्रीर उन्नत वनते हैं विलक अपने दूसरे भाइयों को भी योग्य श्रीर उन्नत वनाते हैं। शुद्धि से मन की संकीर्णता नष्ट हो जाती है श्रीर भाव उच व उदार हो जाते हैं। श्रीर एक २ मुसलमान श्रीर ईसाई को ग्रद करने से ३०० गीवों वाली एक २ गोशाला स्थायीरूप से स्रोलने का पुर्य होता है।

इसका हिसाव श्री देवीदत्तजी टेम्परेस प्रीचर ने इस प्रकार लगाया है:--

यदि एक ईसाई अथवा मुसलमान एक पाव दोपहर श्रीर एक पाव सांक्ष के गोमांस खाता है, तव एक दिन में आध-सेर मांस का हिसाव होगया। श्रीर ३० दिन में ३० श्रधसेरा जिसके १४ सेर होते हैं। अर्थात् एक विद्या एक माह में खा-गया। यदि वह १२ महीना ज़िन्दा रहा तय तो १२ विद्या खागया प्रधीत् जो छः गौवों के वरावर होती हैं। यदि वह ५० वर्ष ज़िन्दा रहा तो ५० छुक्के ३०० गीवें, जोएक गोशाला के बरावर होती है, इजम कर गया। यदि ऐसे मांसाहारी को कोई हिन्दू शुद्ध करके मिला लेवे और मांस खाना छुड़ा दे तो ३०० गीवों की वैतरनी की। श्रीर पुर्य लूटा जी एक गो-शाला के वरावर होती है।

इन गीवों में से एक तिहाई विया जावें और निम्नलिखिन

<u>रेक॥</u>

राम राम०

राम राम॰ तारे,

ाम राम०

ाम राम०

उत्त मित्वे हैं

न इंसार्यों को तंच वालों सहम वलं कातने से

मने ने हा

हर्ण महत्वानि नमृद्धीर पैरे

क्रिकेरी हरें

क्षित्र हिल्ली

६ सरजीतृत हारे महारा की।

है हो निते हैं।

नहीं हैं। एकं रू

कर पुरुषीन

न्यों। यही वर्गत

न्त्रान्त और करा

ाया हाते थे औ

ने पीत्र अले

म्त्रा रिमाइंड इं

इत्वेचाते व्यक्ति

ान विषा वाषणा

黄白琥节

नेथी इच वरत

ने लेकर उसरी

त्रवेशिद्ध के श्रव

कार्यकांबी हे दूर

हिसाब से दुग्ध देवें तो कितना उपकार मनुष्यों का हो स-कता है। यदि एक गौ तीन तीन पाव सायं-प्रातः दूध देती रहे तो डेढ़ सेर प्रतिदिन के हिसाब से ३० दिन का ४४ सेर दूध हुआ जिसके ६ पने पैतालीस सेर अर्थात् एक माह मैं ६ पसेरी दूध होगया। यदि वही गाय १२ माह इसी आंति दूध देती रहे तो १२ नवां १०८ पसेरी हुवा जिसके १३॥ मन दूध होता है। यदि अपनी ज़िन्दगी में वही गाय १० वार बिया जावे, तब तो इसी हिसाव से १० वर्ष का दूध १३४ मन हो-गया। निदान सी गीवों का दूध १३५०० मन होगया। अब प्रति मनुष्य को एक सेर के हिसाव से दूध वांटा जावे तो ४४०००० मनुष्यों का पेट पोषण होगया। श्रव इस दूध में से घृत निकाल कर वेचा जावे श्रथवा भाई विराद्री या साधु ब्राह्मणों को खोर पूरी खिलाई जावे अथवा इस घृत से हवत यह या श्राद्ध करो तो कितना भारो पुग्य हुवा जिससे कि ईश्वर और देवता तथा पितर प्रसन्न होते हैं। प्रत्युत हवत की सुगन्धि वायु में फैल कर रोगों को नष्ट कर देती हैं। प्राणीमात्र का दुःख दूर होजाता है। सुगन्धि के फैलने से सुन्दर बादल वनते हैं। उनसे जो वर्षा होती है वह उत्तम श्रीर रोगनाशक जल होता है। उत्तम जल से उत्तम श्रीर वल-वर्धक श्रोपधियाँ श्रीर श्रन्न उत्पन्न होता है। जिसके स्ताने से निरोग वीर्य वनेगा, उससे सुन्दर रोगरहित बलिष्ठ तेजस्वी धर्मात्मा माता पिता के आज्ञाकारी ईश्वर और देश-अक तथा ब्रह्मचारी सन्ताने उत्पन्न होंगी। क्योंकि मनुजी कहते हैं-

> श्रानो प्रास्ताहुती सम्यकादित्तमुपतिष्ठते । श्रादित्ये जायते वृष्टिवृष्टेरत्रं तथा प्रजाः ॥—मनु०

र्सो प्रांति एक गी प्रानं देवे तो उसके दूव का हिम द वढ़ तावेगी। श्रीर पित पतंत्र कर ४०० वेल होगये दिनसे २४० वं -है। यदि प्रति बीज ४ मन घर ी 10000 मन हुआ अब प्रति । -बाँटा जाने तो ४००००० (न.र 🖛 होता है। अलुदूर और प्राः किया गया रस सन सं एक है बाँटा जाने तो १४०००० (मं क्र प उदर पोषए होता है। रुपर औ प्रतिदिन पैसे हे हहे प्रत्य हैं। का मृत्य प्रतिहित ४३≥) हुर औ - १४॥=) हुए और पह जान हो हुए। इसी शांति गांत्रों हं सूत्र स्रेत में हाता तावे तो पृथ्वं को इ अञ्च की पैदास्य बहुवारत से होने

निव्रत एक गाय है मारने में ; डालना है, और नोहस्तारे हो हुद जिसे मतुष्यों का जीवन रन है हुद

इसी प्रकार गोरदा से प्रहार के गोकरुणांनिथ में दिसान हराहर अत: शुद्धि अवश्य करन बाहिरे। आरतवर्ष के बासन्वकानम का सेव भाव मिडाकर सका देनर (137)

١

तमा उपकार मनुष्ये हैं। तीन पात्र सार्वश्रातः हो हिसाब से ३० ति स र्रास सेर अर्थात् एहार गाय १२ माह रसी हैं। रो हुवा जिसके (स हा में वहीं गार १० वर वर्षं का दूध (शे सा १३४०० मन होगग।। साव से दूध गंग हो। ोगया। अन सि दुर्ग ग भाई विराहरी वाई अथवा इस पृत्र है। रो पुराय हुवा जिसने हि त्र होते हैं। प्रत्युव ए को नएकर की श । सुगिव के पैतने रपों होती है वह वहां तम जल से उत्तम हो त्पन्न होता है। जिसे दर रोगरहित विवि **तारी ईश्वर और है**। ांगी। क्योंकि महुरं

इसी भांति एक गौ श्रपनी श्रायु भर में पांच बिख्या देवे तो उसके दूध का हिस।व जोड़ो—दूध की संख्या कितनी बढ़ जावेगी। श्रीर यदि पांच बछवा देवे तब तो १०० गौवीं के ४०० वैल होगये जिनसे २४० बीघा जुमीन जीती जा सकती है। यदि प्रति बीघा ४ मन अन्न पैदा होवे तो २४० बीघा का १०००० मन हुआ अब प्रति व्यक्ति को एक सेर के हिसाब से बाँटा जावे तो ४००००० (चार लाख) मनुष्यों का उदर पोषगु होता है। अस्तु दूध और अन्न जो गाय और वैलों से उत्पन्न किया गया उस सब से एक सेर प्रति मनुष्य के हिसाव से याँटा जावे ती १४०००० (नी लाख चालिस हजार) मनुष्यों का उदर पोषण होता है। इसके अतिरिक्त एक गाय के गोंवर से प्रतिदिन पैसे के कंडे प्राप्त हो जावें तो ३०० गौवों के कंडे का मूल्य प्रतिदिन ४॥≤ ) हुए और इस हिसाव से १ माह के १४॥=) हुए और एक साल की कंडे की क्रीमत १६८॥) हुए। इसी आंति गौवों के मूत्र और गोवर को पांस वनाकर सेत में डाला जावे तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जावेगो और श्रव की पैदाइश बहुतायत से होगी।

निदान एक गाय के मारने में १४००० मनुष्यों को मार डालना है, श्रीर गोहत्यारे को शुद्ध करके मिला लेना ऊपर लिखे मनुष्यों का जीवन दान के तुल्य हो सकता है।

इसी प्रकार गोरचा से महर्षि स्वामी द्यानन्दजी ने अपनी गोकरणानिधि में हिसाव लगाकर अनेक लाभ बताये हैं। अंत: शुद्धि अवश्य करना चाहिये।

शारतवर्षं के दासत्वका नाश करने झौर हिन्दू मुसलमानों को भेद भाव मिटाकर स्था पेक्य स्थापित करने का वा

रुपतिष्डते । रजाः ॥—मञ्

- 120

रेक॥

राम राम०

तम राम० तारे,

ाम राम०

ीम राम

7 eg

स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शुद्धि ही है। जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं वह केवल बुलवुले के समान हैं। जैसे किसी फोड़े का आपरेशन किया जाय ( चीरा दिया जाय ) तो रोगी चिल्लाता है, लड़ता है, गाली देता है, परन्तु योग्य वैद्य कदापि उसकी चिल्लाहट को सुनकर अपना नश्तर पीछे नहीं खींचता किन्तु अपना काम करता चला जाता है और अन्त में रोगी वैद्य का सदा के लिये आआरी हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धि के कार्य्यकर्त्ताओं को किसी प्रकार के विरोध से न उरना चाहिये क्योंकि इन भोले मुसलमानों को आने वाली संताने शुद्धि के कार्य्यकर्त्ताओं की चिर कृतक रहेंगी और इन वीर सैनिकों के नाम इतिहास में स्वर्णावरों में लिखे जावेंगे। धर्मवीर पू० स्वामी अद्धानन्दजी के विलदान के वाद तो सब प्रकार के वादिववाद बहस और व्याख्यान का समय जाता रहा। अब तो शुद्धि के चेत्र में कर्मवीर वन कर काम करने का समय है।

प्रश्न (१४)—श्रुद्धि का प्रचार क्यों नहीं होता ? उत्तर—प्रचार नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं.—

हम केवल एक दिन शुद्ध हुए आई के हाथ का खाकर श्रपने कर्चव्य की इतिश्री समक्त लेते हैं। हम शोर बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसको हेलमेल चाहिये। उसके सुज दु: ज की बात करने वाला चाहिये। उसके वेटे वेटियों के विवाह संवन्य होने का सुशीता चाहिये। उसके रोज़ी का प्रवन्य होना चाहिये। हमने व्यक्तिगत धर्म को सामाजिक धर्म से ऊंचा मान

प्तवा है। ग्रानी प्रानी हक्ते न छद हुए मुस्तमान की हुन्ते से work is nobedy's we have नहीं है वाली निसान है। इर Scoffer A (Table till . 1. है। वैठ वैठ समाजीवना हुए हैं। कुलनहीं, फतां वरा हा मूल है काव्यापार रोज़ी हैंसा बहुत हैं। बरवार् हो गरे। प्रदेह दिन् स मानों को अपने में उल इर्दे ६ नहीं देते। इस बीम्र है 👬 "वाया हुमा हजम नहीं होता! 🥕 फिरने को तो नहीं चाहता। ६३ वह के हो जाती है।" अह दर्श र हिन्दू समान हो है। ग्रद भी हर, सकते। वह एवाना वन (हे हिन रोटी वेटी ल गुद हुआ है हुन द असहयोगी स्वार्थी गृतं वर्षो हो । मिसाल हमारी हो रही है। आग लगने पर अपने देश पर कार दीहकर दूर बतती हुई के हुई पानी का घड़ा न सत्त्वा वो हते हन उहीकर सर एक सार मान हुन हुए श्रीर गांव भी वंच जाराना हुए है र हालने की कहानी के समान हतारे हो रहा है। स्वांकि सर दर्ग कर दें

(Bit

रक्ला है। श्रपनी श्रपनी डाढ़ी बुसाने में लगे हुये हैं। कौन

शुद्धि ही है। जो दुतवुत्ते हे समत क्रिया जार (ग्री है, नाती रेता है, को सुनकर करा म करता चता हा वि श्रातारीही हुन को किसीमहार है भोले मुसत्तानं जंबों को विर ला तहास में स्वर्शि द्वातन्द्ञी के दतिहर स भीर व्याखान ह = -में कर्मशेर का हा

नित कारण हैं-ताई के हाय ह कंती है। सर्वे वुस्य सामाजिक प्रारं हुन की बात करें च होना चाहिंग

र्म से जंबा मा

ही होता है

शुद्ध हुए मुसलमान को छाती से लगावे ? वस Everybody's work is nobody's work प्रत्येक का काम किसी का काम नहीं है वाली मिसाल है। श्रतः काम नहीं हो पाता। हम कोरे Scoffer और Table talker खिल्ली उड़ाने वाले समालोचक हैं। बैंठे बैंठे समालोचना करते हैं। यह भी कुछ नहीं, वह भी कुछनहीं, फलां यश का भूखा है, फलां चन्दा खा गया, फलां का ज्यापार रोज़ी कैसी चलती है? बस इन बातों में, ईषी द्वेष में, बरबाद हो गये। प्रत्येक हिन्दू का जो सामाजिक धर्म, मुसल-मानों को अपने में जज़ब करने का है, उसकी श्रोर ध्यान नहीं देते। हम बीमार हैं, बीमारी की निशानी क्या है ? "खाया हुन्ना हज़म नहीं होता। भूख नहीं लगती। चलने किरने को जी नहीं चाहता। खाट पर पड़े रहते हैं। खाते हैं वह के हो जाती है।" ठीक यही बीमारी की हालत इस समय हिन्दू समाज की है। शुद्ध भी कर लिया तो उसको पचा नहीं खकते। वह पन्नाना जब ही होगा जब हम विवाह संबन्ध रोटी वेटी इन शुद्ध हुओं के साथ खोलेंगे। श्राग लगने पर श्रसहयोगी स्वार्थी गांव वालीं की जो दुर्दशा होती है वही मिसाल हमारी हो रही है। प्रत्येक श्रादमी यदि गांव में श्राग लगने पर श्रपने २ घर पर घड़ा लिये खड़ा रहेगा श्रीर दीड़कर दूर जलती हुई भौंपड़ी की आग वुभाने की अपने पानी का घड़ा न डालेगा तो गांव जल जायगा। यदि संगठित होकर सव एक साथ श्रागं बुभा देंगे तो श्राग भी बुभ जायगी अरि गांव भी वंच जांयगा। दूध के स्थान में पानी के घड़े के इालने की कहानी के समान हमारे नेताओं की श्राहा का पालन हो रहा है। क्योंकि सब यही मन में सोचते हैं कि हमने काम

<u>रेका।</u>

राम राम०

तम राम॰

तारे,

ाम राम०

ाम राम०

नहीं किया तो कीन कहने सुनने वाला है ? श्रत: मिश्नरी प्रचारक वनो। सव का धर्म है कि जव वह सुने कि हिन्दू श्रीरत उड़ाई जा रही है वह उसे वचावे। किसी खास व्यक्ति के भरोसे नहीं वैठना चाहिये कि वही श्रावेगा तब शुद्धि होगी।

हमें श्राह्म पालन सीखना चाहिये। हरएक को नेता नहीं यनना चाहिये। प्रत्येक को श्रद्धि का वीर सैनिक वनना चाहिये। हमारी सेनापित तो भारतीय हिन्दू श्रद्धि सभा है। धन की लोलुपता श्रीर स्वार्थ छोड़ो। हम श्रात्मा को श्रजर श्रमर मानते हुये भी पिटते हैं क्योंकि इस पर हमारा दढ़ विश्वास नहीं। हिन्दू ५००) कमावेगा, खावेगा कुछ नहीं, लोग माल उड़ावेंगे, सहारनपुर, कोहाट के समान लूट लेंगे, चोर लेंगे तब सिर पटक कर रोवेंगे, श्रत: कहो सो श्राचरण करो।

मुसलमान ईसाई श्रपनी धार्मिक पुस्तकों पढ़ते हैं। श्राप क्या करते हैं ?

मोलाना मोहम्मद्श्रली, जफरश्रली, किचलू यह सय
मुसलिम राज्य के स्वःन देख रहे हैं। इधर राजपाट खोकर
भी हम पुनः श्रायं स्वराज्य स्थापन करते हिचकते हैं। हम हिन्दू
कोरे Utilitarian लाभवादी हो गये हैं। हरएक वात में देखते
हैं कितना लाभ मुभे होगा ? कौम डूवे चाहे तिरे। यही
सीचते हैं, "श्रभी तो मजे मे गुजरतो है श्राकवत की खुदा
जाने।" हम सय व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं। तब ही यह
दुर्दशा है। श्रतः श्रव तो सम्हलो श्रीर श्रव्हि का रचनात्मक
कार्य्य करो। ज़रा तो प्राचीन श्रार्थ गौरव स्मरण करो। देखो
हम (Colonizers, Conquerors & Civilizers of the whole क्षि

बाले श्रीर सम्यता सिखाने वा श्रीति, एकता थी। कोई भर्ताः था। किसी वस्तु के सहशेत उसके साथ बदायोनता से उन्न मृत्यु हो जाती है।

> हमारे जाति पाँति श्लार स हमारे में श्रक्तवैद्यता श्लार एक पैदा करदी। और हमारे सूर्च अपना समय श्लीर बज्ज नए करने

हम हकीसलीं, हिंदूनों कीर 'चेलेवाती, गुहजी वाली और 'चेलेवाती, गुहजी वाली और जिसमें पुतानी हिंदूणों न होहने के मिसाल चरितार्थ है। दोप हात ह को हसिलेसे नहीं छोड़ने क्यों हि वन्हें जारो करने छोड़ने क्यों हि एहंचे। घरकार को कीसने, शुरूवा से काम नहीं चलेगा। हमें विकास कर, हमारे अफ़्गानिस्तान के शुरुवन कर, हमारे अफ़्गानिस्तान के शुरुवन हा कर, हमारे अफ़्गानिस्तान है। हम्हन्य "हिन्दू ही थे और जिन्हा हिन्दुन्त हा कर हमारे अफ़्गानिस्तान है। कर हमारे अफ़्गानिस्तान है। वन सबको हमें गुद्ध हर हमारे में कु वन सबको हमें गुद्ध हर हमारे में कु ा है । अतः मिरनां सुने कि हिन्दु श्रीत केसी सास व्यक्ति रगा तब गुदि होनी 🗕 🦼 हरएक को नेता वाँ सैनिक बनना चाहि। इस्ता है। कार्श को श्रज्ञर समरमार्ग । दृढ़ विश्वास नी होग मान उड़ारें गेर लेंगेतबसिएल

見き ル・アンを

स्वकें पत्ते हैं। हा

h

ते, किन्तु गह स इधर राजपाट बीरा हिचकते हैं।हमलि । हरएक बात में देश हुवे, चाहे तिरे। वां आकवत की हुँ। खते हैं। तव हो ह ग्रदि का खान वाले, विजयक्रि वाले श्रीर सभ्यता सिखाने वाले थे। प्राचीन काल में प्रमः प्रीति, एकता थी। कोई भेदभाव नहीं था। हमारे में सहयोग था। किसी वस्तु के सहयोग से उसका जीवन रहता है। उसके साथ उदासीनता से उसकी बीमारी श्रीर श्रसहयोग से मृत्यु हो जाती है।

हमारे जाति पांति और साम्प्रदायिकता के भावों ने हमारे में अकर्यवयता और एक दूसरे के प्रति उदासीनता पैदा करदी। श्रीर हमारे मूर्ख पहलवान श्रापस में ही लड़ कर श्रपना समय श्रीर बल नष्ट करने लगे। --

हम ढकोसलों, रूढ़ियों और रिवाजों में फंसे हैं। हमारे में "बेलेवाली, गुरुजी वाली और गधे की पूंछ वाली कहानी जिसमें पुरानी कदियां न छोड़ने वालों की दुर्दशा वतलाई है वह मिसाल चरितार्थ है। दोष ज्ञात होने पर भी हम वुरी रस्मों को इसलिये नहीं छोड़ते क्योंकि हमारे पूर्वजों ने रालती में उन्हें जारी करदी थी। श्रव भी हम श्रसली तत्व पर नुहीं पहुंचे। सरकार को कोसंने, मुसलमानों को गालियां सुनाने से काम नहीं चलेगा। हमें विधवाओं पर तथा श्रकृतों पर जु-ल्म शीघ्र बन्द कर कर हिन्दू-संगठन के कार्य्य में संलग्न हो कर, इमारे श्रफ़गानिस्तान के मुसलमान प्ठानों को जो पहिले 'हिन्दू ही थे श्रीरजिनका हिन्दुत्व का द्योतक 'पठान'' शब्द संस्कृत के "प्रस्थान" से वना है श्रीर जिनका हिन्दू यादव वंशी होना तथा बौद्ध होना पाचीन इतिहासों तथा खंडहरों से सिद्ध है सारण करा। क्षा अंदन सबको हमें शुद्ध कर हमारे में ज़ज्ब करना चाहिये यहां वक्ष की मसलमानों को जिल्ला करना चाहिये यहां तक की मुसलमानों की खिलाफ़त वाली टर्की तक की शीघ

<u>रेक॥</u>

राम राम०

राम राम॰ नारे, ाम राम०

ाम राम०

( १७० )

हिन्दू बनाना चाहिये क्योंकि प्राचीन इतिहास इसे हिन्दुश्रों का "कपादोष" देश सिद्ध करते हैं। यहां के स्त्रीश्वर राजा Hettates "हीटाटीस" बड़े प्रसिद्ध हिन्दू चीर हुए हैं।

प्रश्न (१६)—जिस मनुष्य ने मुसलमानों का कल्मा पढ़ लिया और मुसलमानों के साथ रोटी खाली और पानी पी लिया वह हिन्दू कैसे यन सकता है !

उत्तर:—रोटी श्रीर पानी का मुसलमानी धर्म से कीई सम्बन्ध नहीं है। पानी पीने की चीज़ है रोटी खाने की चीज़ है। दोनों पदार्थ १२ घंटे में पाखाना श्रीर पिशाव वनकर वाहर निकल जाते हैं, "लाईलाहा इलिल्ला मुहम्मद रस् लिल्लाह" इस करमे के पढ़ने से हिन्दू कशी मुसलमान नहीं वन सकता, क्योंकि यदि कुत्ते श्रीर गधे के कान में कलमा पढ़ देवे तो वह मुसलमान का रूप धारण नहीं करता है तो फिर एक हिन्दू के कान में पढ़ देने मात्र से वह कैसे मुसलमान बन सकता है? मजुष्य तो हिन्दू या मुसलमान विचारों श्रीर उनकी सभ्यता से बनता है। जिन्होंने मुसलमानी सम्यता स्वीकार नहीं की वे मुसलमान वने ही नहीं।

'लाईलाहा इलिल्लाह' इसके अर्थ हैं कि एक परमात्मा हैं।
हूसरा कोई नहीं है। हमारे यहां वेदांत का भी एक सूत्र है जिन्
सके अर्थ 'एको त्रह्म द्वितीयो नास्ति' के होते हैं। जिसके पढ़ने से
कोई कदापि भी मुसलमान नहीं वन सकता। और कल्मे का
दूसरा भाग 'मुहम्मद रस्त लिल्लाह' अर्थात् "मुहम्मदसाहण
ईश्वर के भेजे हुए हैं।" तो ईश्वर के भेजे हुए तो सभी प्राणी हैं।
विना ईश्वर का भेजा हुआ कीन आयो सो चताओ ? यदि

. 7 23

-

मुहम्मदमास्य भारत्य केंग् १' -हें तो महस्रों मुम्पनाय कर्ताय सेठे हें तब वेसर के सर हीयू करने से मुस्यनार को बर

रही खारे एरंट हैं कर कें जो जल सहती हरेंड हरे हैं के मान नहीं बराशिया उसके हम बन्दर बार बने हैं हम हरेंडे बना। बहि बर्गाट्य एक्टिंग्य पूजने के बार सुमन्द्र कर की धोड़े हो कर कहते हैं। किये क रोटो, हमें का खा रामका कर बन्तर पिर ब्राह्म पूज के साम ब्राह्म की का स्टूल की

ास इसे हिल्हुओं के ज्ञत्रेश्वर राग ार हुए हैं। · Sand

1

तों का कला प

ाती धर्म हे ती हो साने की की शाव बतकर बात माद रम्बिल्ला त नहीं बन सन्त्र कल्ला पढ़ होते का फिल्पक हिंदू तो फिल्पक हिंदू तोन बन सकता है।

ा स्वीकार नहीं हो इस प्रमाला है नो एक सूत्र है हि नो एक सूत्र है है

रि उनकी सम्यत

हैं। जिसके पड़ते । ता। श्रीर कले । वि "महस्मदस्स । तो सभी पाणी है। वि वताश्री । वी मुहम्मदसाहब का नाम लेते ही सब हिन्दू मुसलमान बन जाते हैं तो सहस्रों मुसलमान "रामप्रसाद" श्रीर "गङ्गासिह" का नाम् लेते हैं तब वेसब के सब हिन्दू क्यों नहीं ही जाते? श्रतः ऐसा करने से मुसलमान नहीं बन सकता।

रही खाने पीने की बात, सो मुसलमानों का बनाया हुआ भोजन सहस्रों अंग्रेज़ खाते हैं किन्तु उनमें से एक भी मुसलमान नहीं बना। तथा उनकी दाल भात की हांडी कुत्ते और बन्दर चाट खाते हैं परन्तु उनमें से भी कोई मुसलमान नहीं बना। यदि ताज़िया, पचपीरिया, कबर गाज़ीमियां इत्यादि के पूजने से आप मुसलमान नहीं बने तो खाने पीने से मुसलमान थोड़े ही बन सकते हैं? बिल्ली का जूटा दूध, चूहे की कुतरी रोटी, कुप्पे का भी, दालभात पर मक्बी बैठती है उसे खाते चक्त यदि आपका धर्म न गया तो क्या मुसलमान की छुई रोटी खाने से या पानी पीने से आपका धर्म चला जाता है?

मुसलमानों का बनाया हुआ बर्फ और सोडावाटर, शफा-खाने की दवाई तथा बन्दने के पानी से कु जड़े द्वारा छिड़की हुई गंडेरी चूसते वक्त और फल और तरकारी खाते वक्त तथा मु-सलमान कसाई के हाथ का छुआ गोश्त खाते वक्त अगर आपका धर्म नहीं गया तो क्या कल्मा पढ़ने से या छुए हुए रोटी पानी से आपका धर्म चला जायेगा? अत: मूर्खता छोड़ी। कभी किसी हिन्दू को खाने, पीने या मुसलमानी से दोस्ती होने के कारण हिन्दू धर्म से वाहिर न जाने हो। बल्कि प्रत्येक हिन्दू का पवित्र कत्तंत्र्य यही है, कि जहांतक होसके जितने मुसलमानों को हिन्दू बनावे उतना ही पुराय है। देखो आपका १ रुपया भी पाखाने में या नाली में गिर जावे तो यह भी जल से पवित्र, क्रा

एम राम०

ाम राम० तारे, ाम राम०

ाम राम०

27\*

करके ले लेते हो। तो फिर यह तो श्रपने ही आई मनुष्य हैं उनको तो श्रवश्य ही शुद्ध करके श्रपने में मिला लेना चाहिये। श्रापके घर का एक श्रादमों मर जाता है तो रोते हो परन्तु नुम्हारे सेकड़ों भाई ईसाई मुसलमान घनाये जाते हैं जो एक प्रकार से नुम्हारे परिवार से उनकी मृत्यु के समान ही जुरा होते हैं तो उनके बचाने का उपाय नहीं करना महान् पाप है। जिस प्रकार एक पुत्र के उत्पन्न होने पर हम ख़ुशियां मनाते हैं श्रीर हिंदते होते हैं उसी प्रकार हमें एक मुसलमान के हिन्दू बनने पर ख़ुश होना चाहिये, क्योंकि घालक की उत्पत्ति से भी यह श्रिक लाभप्रद है। पाला पोसा युवक सम्मिलित होता है तो समाज को कितना भारी लाभ होता है !

प्रश्न (१७)—जो शुद्धि करने का विरोध करे उसके लिये क्या शास्त्राह्म है ?

उत्तर-हमारे स्मृति शास्त्रों में यह श्लोक त्राता है:-

आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः। जानन्तोऽपि न यच्छन्ति ते वै यान्ति समंत्रणः॥

अर्थात् जो शुद्ध होना तथा प्रायश्चित करना चाहते हैं इनकोजो द्विज जान वृक्षकर शुद्धि नहीं कराते वे स्वयं पातकी और पतित हो जाते हैं।

अतः पाप और पतित होने से डरो और हिन्दू मुसलिम एकता के बहाने शुद्धि शास्त्र पर लीपापोतों करने वालीं की बातें मत सुनो। यह कांग्रेस वाले तो आजकल जो ज़िह

करता और प्रस्कृत है उसे पा चाहते हैं कि दिन्दू में उस्तर में और मुमनवानों के रहता हो में समान भी देशता की में बीर रावन करेंग्र के स्वार कमें सीचे हार्ने दिन कुमें के जाप परानु दूर से के के के समये हैं। सरका की के के कामिस के नह की में उस्तर के के भागों कहती है करना

{ }:

प्रस्त (१०)—दुःच्चन्त्र हः ो क्या शस्त्रविधि दल सदुरा ह ०

~

ही प्रारं महरू हैं ता होना चाहिं। तो रोते हो एए जाते हैं जो हर के समान हो ड़ा म खिएगां मत्ते एक मुस्तसमान है यानक की हत्ती युक्क समितिहा होता है ! करता श्रीर श्रकड़ता है उसी की खुशामद करते हैं। यह तो चाहते हैं कि हिन्दू भी प्रसन्न रहें, मुसलमान भी प्रसन्न रहें। श्रीर मुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कहते हैं कि मुसलमान भी देशभक्त श्रीर हिन्दू भी देशभक्त। श्रीर ऐसी सव मिथ्या कल्पना यह इसलिये करते हैं कि श्रंश्रेज़ों के सामने श्रीर रायल कमीशन के सामने दोनों का मेल ज्ञात हो श्रीर हमें सीचे हाथों विना कुर्बानी श्रीर तपस्या के स्वराज्य मिल ज्ञाय। परन्तु हम ऐसे मेल से दूसरों की श्रांखों में घूल नहीं भीक सकते हैं। सरकार ऐसे मेल की गहराई को जानती है श्रीर कांग्रेस के वल को भी जानती है श्रीर को आगी कहापि न वनना।

प्रश्न (१८)—मुसलमान को शुद्ध करते समय शुद्धि की शुद्धि करते समय शुद्धि की शुद्धि कि दूर्ण क्या शास्त्रविधि जन समुदाय के सामने करनी चाहिये ?

उत्तर—सनातनी आई कोरी कंडी बांध वत करा तथा
गहाजल और गोमूत्र पिला कर ही गुद्ध कर देते हैं। कोई
हिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त मानने, मुद्दोंको जलाने की पृथा
प्रचलित करने, गाड़ने की पृथा बन्द करने और खतना कराने
और निकाद पढ़ाने आदि की मुसलमानी पृथा छोड़ देने की
प्रतिक्षा करने पर ही उसको गुद्ध हिन्दू मान लेते हैं। सिक्ख आई
अमृत छका कर ही हिन्दू बना लेते हैं। और जैनी आई अपने
मन्दिरजी में विठा कर ही ग्रुद्ध कर लेते हैं। और प्रार्थसमाजी
आई प्रथम उसका सिर मुंडवा कर डाड़ी कटवा कर सिर पर
चोटी रखा कर, स्नान कराकर हिन्दुओं की धोती और
कपड़े पहिना कर उसे हवनकुएड के समीप विठा कर यहीप्रवीत का मन्त्र बोल कर शुद्ध करते हैं:—

का।

राम राम०

तम राम॰

तारे,

ाम राम०

ीम राम०

हिन्दू मुस्तित हैं करने वालों की करने वालों की

लोक आवा है-

वे दिजाः।

समंहराः ॥

करता चाहते हैं

ते वे स्वयं पातवी

श्री यह्नोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । श्रायुष्यमत्रयं प्रतिमुञ्ज ग्रुश्रं यह्नोपवीक्षं यत्तमस्तु तेजः ॥ -यह्नोपवीत मसियह्नस्यत्वा यह्नोपवीतेनोपनहामि ।

पुन: गायत्री मन्त्र को पढ़ाते हैं --

श्रो भूर्भू वः स्वः तत्सवितुर्वरेषयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

इस मन्त्र को बोल फिर सव उपस्थित सज्जनों के सन्मुल
शुद्ध होनेवाला व्यक्ति कहे कि मैं अपनी राजी खुशी से सोच समभ
कर आर्थ्यं अमें स्वीकार करता हूं। फिर प्रतिक्षा करे कि मैं अपने
प्राणों से भी प्यारा वैदिकधर्म को समभता हूं और इस पर
सदा दढ़ रहुंगा और इसकी रच्चा के लिये अमने प्राण प्योछावर
करने को सदा तत्पर रहुंगा। कभी किसी लोभ, लालच,
भय, वहकावट या उराने धमकाने में श्राकर वैदिकधर्म नहीं
द्यागुंगा। तत्पश्चात् शुद्ध किये हुये आदमी या स्त्री के हाथ
का भोजन करना सब उपस्थित आर्थ्यपुद्यों का परमधर्म
हाता है। और बढ़े आनन्द और उत्साह के साथ शुद्ध का
कार्य समान्त होता है।

प्रश्न (१८)—क्या ग्रुद्धि की ऐतिहासिक घटनायें श्राप दे सकते हैं श्रीर मुसलमान खेलकों द्वारा भी श्राप ग्रुद्धि की घटनायें सिद्ध कर सकते हैं।

उत्तर—हां अवश्य, यदि आपने विचारपूर्वक पहले के अध्यायों को पढ़ा है तो वे ऐतिहासिक घटनाओं से ही

अरपूर हैं। संजिते होंग को करें, सारे भारत में दिन करा पर जिनको 'विस्तर्त कार्य है', से त्रातह हिंद हा को क्या वे वियमियों की इसने स्तीर है पिला कर छाने हैं निम है। तिय प्रावनहीं नदी। है हम पेतिहासिक हरत है हिन् संबर्ध नहीं हैं सो स्राम्भ किला है तथा वन्द्रान्तिन हुन्द्रस्य मुख्य को सीदार दिया है है -बिक कर बुढे हैं। इनहमें है ... बारा तिना 'तारंने के व सिक परना निहनों है हन है। हा १६२४ में बो अपहर करन हैं में पहा या वह 'सर हैं। वरं बार संबन् । का है सचासियो" हर्नाता है। इन ने जीवपुर को इन्स हिन्द जीधपुर के इतेह लिनुके हें मुसलमान बनारा या । मात्वाहो करते थे हि हर हुन वदला हो रहे हैं।

"वारोत्ने सोरह" रा हेन्द्र हैं, मान लियां हस वर्रह हैं, हैं, हैं, त्तहजं पुरस्तत्। १ बतमस्तु वेज्ञ। तेत्रनद्यानि।

तगां देवस पीरी

त सरवनों ने तत्त्व ति तुर्गा हे सीन सन तक्ष करें कि में का गा है और इस ह करने प्राज्य गोहर करते तीम, सहर कर बेदिक धर्म की इमी या की ने सी इमी का प्राप्त की

रक घरनायं ज्ञा भी श्रापशृद्धिनं

के साय ग्रहि हा

रिपूर्वक पहले हैं घटनाझी से ही अरपूर हैं। लोजिये और भी सुनिये—सब को विदित है कि सारे भारत में हिन्दू काश्तकारों की एक जाति फैली हुई है जिनको 'बिसनोई' महते हैं। यह जाति मुसलमानी काल से अव तक शुद्धि का कार्य बराबर करती चली आ रही है। ये विधर्मियों को अपने इष्टदेव श्री ''जाम्भाजी'' का चरणामृत पिला कर अपने में मिला लेते हैं और फिर उससे कोई भिन्न भाव नहीं रखते। जो श्राप यह कहें कि उपरोक्त सब पेतिहासिक घटनायें हिन्दू लेखकों ने लिखी हैं अतः मान्य नहीं हैं सो यह बात भी मिथ्या है क्योंकि-श्रंग्रेज लेखकों ने तथा तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने भी इस शुद्धि की बात को स्वीकार किया है श्रीर उनका ,हम पिछुले श्रम्यायों में जिक कर चुके हैं। कलकत्ते के 'स्वतन्त्र' में हाल में मुसलमानी द्वारा लिखा "तारीखे सोरठ" नामक इतिहास में जो ऐतिहा-सिक घटना निकली है उसको हम उद्भृत नंकरते हैं। संवत् १६८७ में जो अयकर श्रकाल काठियावाड़ गुजरात में (सीराष्ट्र) में पड़ा था वह "सत्तासियो" कहलाता है और इसके १०० वर्षं बाद संवत् १७८७ में दूसरा अकाल पड़ा वह ''दूसरा सत्तासियो" कहलाता है। उस समय श्रीरंगज़ेव वादशाह ने जोधपुर को फ़तह किया था, फ़तह के बाद वादशाह ने जोधपुर के अनेक हिन्दुओं की तलवार का अय दिखा कर मुसलमान बनाया था। मुसलमान स्त्रियों को शुद्ध करने वाले-मारवाड़ी कहते थे कि हम उसी औरंगज़ेवी श्रत्याचार का वदला ले रहे हैं।

"तारीखे स्रोरठ" का लेखक कहता है कि अनेक मुसल-मान स्त्रियां इस तरह शुद्ध की गई । इसके पहले भी जय: क्रा

एम राम०

तम राम॰

तारे,

ाम राम०

ाम राम०

महमूद राजनबी हिन्दुस्तान में श्राया था तव "श्रनहिलवाड़े" के राजा भीमदेव ने ( सं० १०=१ ) में उसकी फींज में कई मुसलमानों को गिरक्षार कर दिन्दू चना लिया था उस समय हिन्दुश्रों ने तुर्की, श्रफगानी, मुगल श्रादि अनेक अविवाहित मुसलमान ख्रियों से विवाह किये। अन्य लियों को वमन और जुलाव की श्रोपधि देकर गुद्ध किया। बुरी लियां बुरे श्रादिमयों को देदी गईं श्रीर सुन्दरी लियों को बड़े घरों में आश्रय दिया गया। कुलवन्तियों को सरदारों के घर में प्रवेश मिला श्रीर दास दासियों को हिन्दू सेवकीं के घर में। जिन सभ्य लोगों की सुन्नत नहीं हुई थी, दाड़ी मूं छ मुं हा कर वे शेखावत राजपूतों स्रीर जिनकी सुन्नत हो चुकी थी वे "वाढेल" राजपूर्ती में रक्खे गये। "बाढेल" का अर्थ सुन्नत कराये हुये का है। नीची अंगी के मुसलमान नीची श्रेणी के हिन्दुश्रों में मिलागे गये। इसी काल में हिन्दुश्रों ने मुसलमानों से धर्म रक्षार्थ षड़े २ बलिदान किये हैं तारीख फ़रिश्ता में लिखा है कि सम्भल केरहने वासे "जोधन" ब्राह्मण को ''सिकन्दर लोदी'' के ज़माने में मुसलमान यनने की कहा इसपर उसने इन्कार कर दिया, झतः वह क़त्ल किया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में "हेमू" की भी मुसलमान यनने को कहा परंतु उसने क्रत्ल होना स्वीकार किया पर इस्लाम ब्रहण नहीं किया। महाराष्ट्र वीर "शम्झाजी" ने आंखें फ़ुड़वाई, ज़ीभ कटवाई और वर्ड़ २ अत्याचार सहकर प्राण देदिये पर मुससमान नहीं बना।

राजा "वेणीराव" वांपानेर किले का हाकिम था उस पर भोहम्मदशाह बालिए गुजरात ने हमला किया और इसकी

getaufter fir amprice व्यक्तिम् इण्यान १८६ L'Entre the All to " लागे गिरम स मुला १ ३ . ीएने कि वे क्षारात होत Pittis frager 12 mg विक्री कर्माने व भी व भेन दिसंग्रहेक म्यामा १८१ । tite site direct, by t कि हो में में में में में मा प्राचित्रक नेपरा E Charles de Min नों ते हैं। इसके देश के pr · 大本 とか かか かか かん ある ある ある と नांताच भाग । एक रेम्बर्स लेखारूक. 你你你不不是 gerter of La. 4. कीता है कि बान्त के सूत्र के कि के कार्य के के कि कर · 1日日本日本の本、本日本の Rich Car water & land, विश्वित विकास रे देव धाउर माला है है। BRITE STATE OF THE PARTY Will with a state of the best of the state o

इ "धनहिंहर है रसको पाउँ दना तिया य ती, मुगह कर्द बाह किये। इन कर गुद रिना र सुन्तं कि न्त्रयों को स्टार्ग को हिंदू हेतां नहीं हुई थी, वह जितकी सुरुद्धी गये। "बाहेत" इ के मुसलमान होई ति में हिन्डुओं है किं है गर्रांड हे "जीधन" ग्रहरी ान इतने हो हो ह्त किया गया ते मुसलमान वतने केया पर इस्तान

ने झांबें छुड़ाएं कर प्राण देशि

केम घा उस प

ग श्रीर इसकी

युद्ध में ज़ब्सी किया श्रीर मुसलमान होने को कहा परन्तु उसने हज़ारों अमानुषिक अलाचार सहकर जामे शहादत पीलिया पर मुसलमान नहीं बना। "फतेहजलबुदां" नामक प्रसिद्ध मुसलमानी इतिहास का मुसलमान लेखक लिखता है कि = वीं शताब्दी में सिंध के मुसलमान हाकिम "जिंद" के उत्तराधि-कारी "लतीम" के राज्यकाल में हिन्दूश्रों का इतना ज़ीर बढ़ा कि उन्होंने मुसलमानों को सिंध से निकाल दिया और जो हिन्दू पतित होकर मुसलमान वन गये थे उनको पुन: शुद्ध हिंदू वना लिया। तारीख "फरिश्ता" तारीख "यमनी" तारीख "उलग्रनी" त्रादिनों लिखा है कि सन् १००१ में महमूद ने राजा "जयपाल" के नवासे "सेवकपाल" को मुसलमान वनाया था श्रीर श्रपने साथ उसे गज़नी लेगया। सन् १००५ में जव उसने फिर सिंघ पर इमला किया तो उस समय "सेवकपाल" को अपने साथ लाया श्रीर सिंध फतेह कर कर वह सब सुवा उसको देदिया । सन् १००६ में "सेवकपाल" स्वतंत्र बन गया श्रीरश्रपने सब साथियों सहित मुसलमानी धर्म को तिलांजिल देकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। इससे रुष्ट होकर महमूद ने इस पर हमला किया और इसकी क्रेंद कर लिया। तारीख फरिश्ता में लिखा है कि महमूद की इकूमत में मुलतान के पहि-ले हाकिम "शेवजमीयद लोबी" का पोता "श्रदलफतेहदाऊद" ने इस्लाम के सिद्धान्तों को छोड़ कर हिन्दू धर्म की शरण ली। शुद्ध होने पर राजा श्रानन्द्वाल ने इसकी सहायता की। सन् १८०६ में जब मुसलमानी हमला हुआ वो "हाऊद्" को आ-्रिनन्द्रपाल ने पूर्ण सहायता ही श्रीर इसके वास्ते मुसलमानी से भयद्वर संत्राम लहे। "तारीखें इलाही" में लिखा है कि सन् १३११ में "मलिक काफूर" ने जब दिल्ला पर हमला किया

डेक॥

राम राम०

तम राम०

तारे,

ाम राम०

ाम रामव

थां तो मलावार के पास उसके सामने कुछ लोग लाये गये थे जी पहिले मुसलमान थे परन्तु पीछे शुद्ध हीकर हिन्दुओं में मिल गये थे। उनके कलमा पढ़कर सुनाने पर वे छोड़ दिये गये। फ़ीरीज़शाह तुगलक के ज़माने की मुसलिलम किताब "तारीखें फीरीज़शाही" में ज़िसा है कि 'इसन" नामी पर-वारी जो हिन्दू से मुसलमान वनाया गया था वह श्रपने बुद्धि बल भौर कौशल से "श्रलाउदीन" के बेटे "मुधारकशाह" का वज़ीर षन गया। श्रीर फिर श्रवसर प्राप्त होने पर "मुबारकशाह" की फ़त्ल करके खुद राज्य का मालिक बन गया। श्रीर तत्पश्चात् हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया श्रीर "मुबारकशाह" के काल में जो मुसलमान वन गये थे उनको फिर हिन्दू वना लिया। और अपने राजमहलों में मूर्तिपूजा आरम्भ कर दी। इसी जुमाने में "मलिक खुद्"नामक व्यक्ति जो श्रखूत जातियों में से मुसलमान बनाया गया था हिन्दू धर्म में पुन सिमितित होगया और दिन्दू धर्म को फैलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। इसी इतिहास में लिखा है कि सन् १६७४ के बाद फ़ीरोज़शाह तुगलक की यह स्चना मिली की देहली में एक ब्राह्मण ने लकड़ी की मूर्ति वना कर उसकी मुसलमानों से पूजा मारंभ करादी है और मुललमानियों ने हिन्दूधर्म स्वीकार भी कर लिया है। इस पर कुद्ध होकर बादशाह ने उसे मरवा डाला परन्तु यह इतिहास सिद्ध करता है कि मुसलमानों के खुंख्वार समय में भी हमारे बुजुर्गों ने श्रुद्धि का प्रचार यंद नहीं किया था। काश्मीर का इतिहास बताता है कि १४ वीं शताब्दी में अलाऊदीन बुत-शिकन के पुत्र ने अपने पिता के ज़माने में ज़बरन बनाये हुए मुसलमानों से हिन्दू धर्म में पुनः शामिल होने की आशा

्राज्यात रविदासकारों द्वान किंतन विदारविदित है कि मुस्तनकारों राज्य विदेश की दिन्दुओं ने क्यापका विदेश रुद्धि प्रयोगीय केंद्रास्तर है



( 828 )

मुसलमान इतिहासकारी द्वारा लिखित इन सव प्रमाणी से यह स्पष्ट विदित है कि मुसलमानी राज्य में इतने ज़ीर श्रीर जुल्म होने पर भी हिन्दुंश्रों ने श्रत्याचार सहकर जान की इथेली में लेकर शुद्धि प्रथा वीरतापूर्वक जारी रक्खी।

तम राम०

तम राम०

तारे,

ाम राम०

ाम राम०

1. 1. 1 T

र हिन्दू रतानिशार्त हर दी। सी इंगे क

नितित होगवा है ह्या । सो स्विति

जगाह कुत्त्वह होर ह ने सकती होती

तरंस करावे हैं है ने हर तिवाहै।

र समय में शंहरे ग गा। कासंति

में अलाउतीन हैं में जबरन हिंहें हैं नेल होने की की

चयवस्तरं दे मुसारगार निर्दे

नेपर "तुशास्त्रा" न गणा और वाल

इद कोत होती

हर होहा हित्रे

चुनाने पर देशो<sup>ई</sup>

वकां नुमिल्य है 🖔 हि दसर दरे

'मुनाकराइ हैन

इतियों में छे मुत्तर

ता परन्तु यह रहिए

學院

श्रो३म्

# शुद्धिचन्द्रोदय

## ग्राष्ट्रम ग्राध्याय

# शुद्धि और कांग्रेसी नेता

एक बार वृन्दावन से लौटते समय पं० के० सन्तानम्
प्रधान प्रांतीय कांग्रे स कमेटी पंजाव से मेरा वार्तालाप हुआ।
वे गुद्धि के इतने विरोधी थे कि कहने लगे कि यदि शुद्धि
चाहते हो तो सब कांग्रे स कमेटियां वन्द करदो। ऐसे ही कुछ
राष्ट्रीय दल के भोले हिन्दू भाई शुद्धि के विरुद्ध हाथ श्रोकर पीछे
पड़े थे। यदि मुसलमान भाई ऐसा करते हैं तो बात समक
में आजाती है परंतु जब हिन्दू भाइयों के मुखसे यह सुनते हैं
कि इससे स्वराज्य में वाधा पड़ेगी तो हमें इन के भोलेपन पर
दया श्राती है।

कोहाट, मलावार श्रौर ग्राज कल सीमाप्रदेश में जो कुछ ज़वरन मुसलमान बनाने का श्रान्दोलन चल रहा है उससे भी कई कांग्रेसी नेताश्रों की श्रांखें वहीं खुलीं।

यह सची वात सर्वमान्य है कि जब तक हिन्दू स्वराज्य-वादी जिलाफत या सुसलिम हित की बातों पर मुसलमान नेश-

हेमें शेश में शंभिनाते की हैं ५ रतेंद्रीतिनुष्ठीने मुमक्तमान दिल क में सबे योग हे समान ये हिन्दू करिन विवासको है। इस पूर्व है कि दे ी शित्मति शं कातात है ! पर • ना हता हुन हिया चाहि हिन्दु में तें जाता दो क्यों हि चित्र 🕶 🕏 क्तानिनां थी। पान्यु परिने है , गैशापीयेयह राष्ट्र कर हो ॥, क्षितिक से मुनवन्त्र के विहिसा वही मोजनर महतर ह बार पहोसी मुसनबाती की न्त्री। तहा शामिक संकट निरा रहे मात गाँव में उपनिते सरस्य है मितिस्त का प्रान दस हो उन्न भाग है जिने मदद देने गई हैं। इन् हिलाही। स्तो कि नतान्य सं है खिहै। हर 'नवर्जीवन" में धरे गहरूर 'त" (क्तां नहीं) नामक तेग निय कर द बिरेका जन्म तिसा या तो उसक क्षित्राची श्री स्वामी श्रद्धातन्त्रको ने स्तून मार्वेष्ट्रक प्रमार्गे हारा हन्हें दिस्तार विविद्धा के मुस्तमान बनान से जारान कार स्थापत हो जानों तो कार हरन सिती हात है। देश की देश हैं। सिती होते करोड़े दिन्दुकों की देखें हैं।

١

रोमाप्देश में जी ही

चल रहा है तरे

तक हिन्द् स्वार्त

पर मुसलमान हेर

खुती।

निलस्टों की हां में हां मिलाते रहें तो मुसलमान प्रसन्न रहते हैं पर ज्योंही हिन्दुश्रों ने मुसलमान हित के विरुद्ध श्रावाज़ उठाई कचे स्त के धाने के समान ये हिन्दू-मुस्लिम पेक्य के टूट जाने का भय दिखाने लगते हैं। हम पूछते हैं कि पेसे हिन्दू-मुस्लिम पेक्य से हिन्दू जाति को क्या लाभ है ? यह श्रीमान् राजगीपालाचार्य ने अव कहना शुरू किया था कि हिन्दुश्रों ने खिलाफत को इस लिये सहायता दी क्योंकि जिलाफत के प्रश्न से स्वराज्य में सहायता मिलती थी। परन्तु पहिले के वर्ष के समाचार पत्र कील कर पढ़िये यह स्पष्ट ज्ञात ही जायगा कि कभी भी हिन्दुश्रों ने इस नियत से मुसलमानों को सहायता न दी। पहिले हिन्दू सदा यही सोचकर सहायता देते रहे कि इससे इम अपने पड़ोसी मुसलमानों की सहायता कर रहे हैं। उनका धार्मिक संकट मिटा रहे हैं। हां मुसलमान स्वराज्य प्राप्ति में इसलिये सहायता देते रहे कि इससे उनके खिलाफत का प्रश्न हल हो जायगा। यदि कुछ कोरे सर। ज्य के लिये मदद देते रहे ती इससे हिन्दुश्रों की क्या सहायता दी ? क्यों कि खराज्य से तो दोनों को वरावर का . लाभ है । जब "नवजीवन" में श्रीराजगोपालाचारीजी ने "not now" (त्रभी नहीं) नामक लेख लिख कर शुद्धि को वन्द करने के लिये ऊल जलूल लिखा था तो उसका उत्तर शहीद धर्मवीर स्वर्गवासी श्री स्वामी श्रद्धानन्द्जी ने वहुत ही सभ्यतापूर्वक देकर युक्ति युक्त प्रमाणीं द्वारा उन्हें निरुक्तर कर दिया था। यदि थोड़े हिन्दुओं के मुसलमान बनाने से खराज्य मिल जाता श्रीर शांति स्थापित हो जाती तो कोई हानि न थी। परन्तु हम तो सात करोड़ हिन्दुओं को ऐसी २ बातों से मुसलमान वनवा चुके श्रव तक एक्य न हुवा । इसालये थोड़े से मुस-

का

धम राम०

ाम राम०

गरे,

ाम राम०

तम राम०

43

8,12

#### ( 880 )

लमान वनने से कैसे एका हो जायगा यह समक्ष में नहीं आता ! श्रव रही "गोकुशी" वन्द करने की वात सो भी ठीक नहीं। जहांतक हमें बात है यह गीकुशी यन्द करने का कोरा जु-बानी जमाखर्च रहा बल्कि मुसलमानी नेता इसननिज़ामी ने तो श्राधपाव गाय का गोशत निख खाना प्रत्येक मुसलमान का थार्मिक कर्त्तं व्य वतलाया। हमारा श्रनुभव वताता है कि वा-हतव में गायें उसी प्रकार कटती रहीं। ये वरावर नसीरावाद में कटती रहीं व श्रजमेर में तो पड़ाव में मांस उसी प्रकार श्राता रहा। कोई कमी नहीं हुई। यदि दो चारसी मुसलमानों ने गी खाना छोड़ भी दिया तो इससे हिन्दुश्रों पर खास श्रहसान महीं क्योंकि गीहत्या तंद होने से घी, दूध, नाज इत्यादि मुसल-मान शाइयों को भी सस्ता मिलेगा तथा मुसलमान भाई गोमांस के न खाने से नाना प्रकार के होने वाले रीगों से बर्चेंगे। रही यह बात कि हिन्दु भी के धार्मिक विचारी की उन्नति के लिये हमने इसे बन्द की सी भी ठीक नहीं। क्योंकि इन्होंने गी पालन थोड़ा ही प्रारम्भ कर दिया है। थोड़े से भाई जो गी मारने में दुराग्रह करते थे यानी जो हिन्दुकों के दिल दुखाने का अ ह्याय करते थे वह करना शायद यन्द कर दिया होगा। ऐसा करने से उन्होंने श्रपना ही श्रात्मा उच्च किया परन्तु उन्होंने हिन्दू जाति पर वड़ा पहसान नहीं किया। "वकर ईंद्" पर श्रधिक गार्थे मारने की धमकी से डर कर शुद्धि बन्द करना ऐसी ही मूर्खता होगी जैसी कि हिन्दुश्रों ने सोमनाथ महादेव पर हमले के अवसर पर मुसलमानों से आगे की हुई थोड़ी थोड़ी गायों की रज्ञा के लिये प्यारे भारत को गुलाम बना दिया व सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिये और अन्त में उन्हीं द्वारा लाखों गायें भी कटने से न वचीं। मुसलमान एक भी ऐसी

विजयाँदेगदे दिनवे हर्ने ग्रन् रेडिने दानी हानि उगहा हात्र रिटर हन्तीं ताबीं नियानें है कहते हैं है है लिहिहिस्सि बला ग्रम् वितिन स्वत ताली करते हिर की । जिल्लाली करी । जान तर है। केतीबस पर्टी मुख्यान है है दूर क् शहकोछता बनाँ रचन कर्न वन्ति हम दर्गेष्ट देश वं दक्ष हुद वेड्ड तात नहीं। स्तारिक के म र्वा तत्रजीवन पर्छी मेदा क्यांज्य हो क शहिन्द् मुल्लिम देला हा तिगाना . धामक खतत्रता, दो मनुस्य ह चे देनी चाहिये ! क्या यह मान हिंद भाग हो सदा है हि मुख्या श्राजादो चाहते हैं उसी हर है ज़ि वनाने का प्रस्त करते हैं । जारे हैं । समसदार चीर हिन्दू हो स्व हमा हुई। पेला करने से मुसतमान क्रीन हुन है । करने से नाराज़ होहर हिन्हें हैं. सब्क किया। तहेन हुम्मून एउ तोहना चाहते हैं। शहिन सम दे ने दे करते हैं। पहित स्वाम धर्कमूर्व ह मिनते रहे तथा स्त्रीमहोत्र के वीरों के सिर काटने का प्रमाहन है। पापी हुए। श्रानुसर्ग्रीर् 'ने हे ने

}

Corn Beiler इ सी में ट्रांग इस्टंश के भ्या (इत्रेची इंडरेड हुन्या 🖟 गर समार्थित द्वारस्त्री तेत सर्वे सम्ब मी हुनदर रे हैं रा रच हाई रहातीहर संस्थान सर्वित तिन के बच्चे। हैं कि 南部新疆里 を指数 मां शेर्वा मते देन दुराने हा इ स्यि हेगा हि किया पानु नहीं TI TERTET TE रशिवस्त्रात र स्तीमनाय महाति यों की हुई देंगें त को गुताम रव न्त में उन्हीं द्वार्य

रात एक श्री देती

-----

मिसाल नहीं दे सके जिसमें उन्होंने खास हिन्दुओं के ही साथ के लिये अपनी द्यानि उठाकर काम किया हो। हां ! हिन्दू ऐसी एक नहीं लाखों मिसालें दे सकते हैं जिनसेयह स्पष्ट साबित होता है कि उन्होंने अपना खास मुसलमान भाइयों के हित के लिये न केवल लाखों रुपये दिये विलक्ष जेलों में कठिन से कठिन यन्त्रणाचें सदीं। प्रश्न यह है कि जैसे कांग्रेस की नेशनितस्ट पार्टी मुसलमानों से दव कर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का ढकोसला बनाये रखना चाहती है वह लाभकारी है या नहीं ? इम उपरोक्त लेख से वता चुके हैं कि ऐसी एकता से कुछ लाभ नहीं। क्या हिन्दुश्रो को नेशनलिस्ट श्रहमदावाद की नवजीवन पार्टी से या हार्निमेन की बम्बइया पार्टी से दब कर द्विन्दू मुस्लिम ऐक्य का दिखावा रखने के लिये अपनी धार्मिक खतंत्रता, जो मनुष्यता का प्रारम्भिक अधिकार है, को देनी चाहिये ? क्या यह न्याय किसी भी समभदार को. मान्य हो सका है कि मुसलमान जिस बात के लिये स्वयं श्राज़ादी चाहते हैं उसी वात के लिये हिन्दुश्रों को गुलाम वनाने का प्रयत्न करते रहें ? नहीं कदापि नहीं ! क्या किसी सममदार वीर हिन्दू को इस कारण शुद्धि से इरना चाहिये कि ऐसा करने से मुसलमान लीग मारेंगे ? "देखो उन्होंने शुद्धि के करने से नाराज़ होकर हिन्दुओं की मारा उनके साथ बुरा सलूक किया। लठैत मुसलमान पहुंच कर हिन्दू सभायें तोड़ना चाहते हैं। शुद्धियां बल से रोंकने की इच्छा प्रकट करते हैं। पहिले स्वामी श्रद्धानन्द्रजी के मकान पर श्राग फ़ॅंकते रहे तथा स्वामीकी व अन्य शुद्धि करने वाले हिन्दू वीरों के सिर काटने की धमकियां देते रहे श्रीर अंत में इत्यारे पापी दुष्ट 'अन्दुलरशीद''ने बीमारी की हालत में लेटे हुए श्री

का

उम राम०

ाम राम० तारे,

ाम राम०

}

ाम राम०

१३

खामीजी के सीने में चार गोलियां घोले से मार कर उनकी शहीद किया। श्रीर श्रपना श्रीर इस्लाम का मुख सदा के लिये कालां कर दिया"। इन सब धमिकयों के उत्तर में हमारा यही कहना है कि सचा हिन्दू उपरोक्त वार्तों से डरकर फदापि शुद्धि के कार्य से अलग नहीं हो सका है। विक वह दिन रात एक कर दुगने उत्साह से इस कार्य में लगेगा । मौलाना " अवुल क़लाम आज़ाद'' साहव यद्यपि हिन्दुओं के शुद्धि करने के हक को मानते हैं परन्तु वह यह फहते हैं कि क्योंकि हिन्दू, संगठन बना कर शुद्धियां करते हैं, इस करण यह कार्य उचित नहीं। हम मौलाना साहब से पूंछते हैं कि हिन्द्संगठन इन्हें क्यों बुरा लगता है ? जब कोई हिंदू विधवा मुसलमान बनाई जाती है तब क्या मसजिदों में मुसलमान सुसंगठित होकर प्याला नहीं पिलाते ? विलक्त वे तो पेसे २ रोमांच करने वाले कृत्सित तरीक़े काम में लाते हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी वात मौलाना साहबयह फ़रमाते हैं कि "जो गुद्ध ही गये हैं वे अपने रिश्तेदारीं की शुद्ध करने की ज़बरन् कोशिश करते हैं। साविद चाहता है कि उसकी वीवी भी उसको सहध-र्मिणो वन जाय।" प्रथम तो यह ज़बरदस्ती की यात श्रसत्य है, षयोंकि खियों को इस्लाम में कोई उच्चस्थान नहीं। मदीं को ७२-७२ हूरें श्रीर मोती के रंग के गिल्मा मिलेंगे परन्तु वेचारी श्रीरतीं को क्या मिलेगा ? श्रतः वे स्वयं हिन्दू होने के गीत गाती हैं श्रीर शुद्ध होने के लिये बड़ी उत्सुक हैं। मैंने स्वयं यह स्वर्गीय दृश्य भरतपुर राज्य, श्रागरा व मधुरा ज़िलों में शुद्धि का कार्य करते हुये देखा है। यह तो बिल्कुल उचित है कि मतुष्यं अपनी राय श्रीर ष्रपने धर्म का शांति से प्रचार करे श्रीर श्रपनी स्त्री को सहधर्मिसी शांति से बनावे । "मीलाना

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

शुद्धि चन्द्रोदय ने से मार हा हा र का मुखसारी ह उत्तर में हमार' ्राम राम० संबद्धाति होती हैं 京 ले वह नियात ई ाम राम० ॥। भीताना "हा गरे, के मुद्धि करने हैं। 经分分分分分分分分分分分分分分分分 क्योंकिटियू जंत ाम राम० यह बार्य तिवत है हेन्द्रसंगरत हाहे हैं म रामव मुसतमान बर्ताहर संगठित होकर पर च करते जाते कृति। संगटे बहें हो जाते। हे कि "जो गुद्र होते । जबरन केरिय की र्ग भी उसकी वर्ष में असे का का कि **北京农会会会会会会会会会会** लाला लाजपतरायजी

11

11

1

}

( \$\$\$ )

श्राज्ञादसुभानी" साहव फ़रमाते हैं कि शुद्धि का कार्य श्रसा-मयिक श्रौर श्रसंगत है, परन्तु "मोपला विद्रोह" "मुलतान के चलवे" के समय में इन्हीं मीलाना साहव ने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य टूटने की वात ही नहीं कही विक चन्दा कर मोपलाश्रों की सहायता की व सेंट्र श्रिलाफ़त कमेटी ने मोपलों को रुपये मेजे। यही नहीं चिल्क अपने व्याख्यान में इन मीपलों के कामों का धार्मिक आड़ में समर्थन किया। गर्ज़ यह है कि हिंदू राजनैतिक नेता तो "श्री मालवीयजी" पंजावकेसरी "लाला लाजपतरायजी" "श्री जयकर" "श्री मुंजे" स्रादि की छोड़ कर वाज़ो सब दबते हैं श्रीर उफ तक नहीं करते। परन्तु मुसलमान राजनैतिक नेता एक न एक चात निकाल कर यह अवश्य सिद्ध कर देते हैं कि वे अपनी किसी वात पर न लर्चेंगे श्रीर न धार्मिक मामलों में समग्रीता करेंगे। परन्तु इन्हीं असमानता के आवों पर वे चाहते हैं कि हिन्दू उनसे दय कर रहना चाहें तो रहें। रही यह वात "मलकानी की शुद्धि से क्रीमी इत्तहाद की धड़ा पहुंचा, कांग्रेस का काम ढीला पए गया और इसकी ऋभी आवश्यकता न थी इससे देश को बड़ी हानि हुई। इस समय शुद्धि का काम रयगित कर दिया जाता। धीवे दिन ठहर जाते। स्वराज्य लेलेने देते फिर संय ग्रन्थ ठीक हो जाता"। हम उपरोक्त लेख से सिद्ध फरचुके हैं कि मलकानों की शुद्धि से काम ढाला नहीं पढ़ा विक उससे स्वराज्य की जड़ें मज़बूत होंगी। कांग्रेस का काम शुद्धि के कारण ढीला नहीं पड़ा। कांग्रेस प्रत्येक की अपने धार्मिक विचारों में सुदृढ़ रहने का उपदेश देती है। फांग्रेस फभी नहीं कहती कि किसी के धार्मिक विद्यारों को अनुचित तौर पर दबाया जाने। मलकानों की

南

वस राम०

ाम राम॰

गरे, गम राम०

· ·

म राम०

17

शुद्धि पर तो मुसलमानी श्रखवारों ने एकता ट्रटने का भूंटा बहाना बताया है। जो लोग यह कहते हैं कि यह समय शुद्धि के लिये उपयुक्त नहीं है उनको श्रीकर्मवीर शहीद खामी श्रद्धानम्दजी महाराज ने उचित उत्तर यह दिया था कि 'धिष यही समय उपयुक्त नहीं तो फौनसा समय उपयुक्त हो सकता है ? कौन ग़ारंटी इकरार करता है कि फिर मुस-लमान विरोध नहीं करेंगे श्रिव्ध तो जय कभी श्रारम्भ होगो तभी विरोध खड़ा होगा। इसलिये यही सबसे उपयुक्त समय है।" जो भोले भाई यह कहते है कि गुद्धि सभा स्त्र-राज्य से विरोध करने वाली संस्था है। या श्रक्तरेज़ों ने हि-न्दू मुसलसानों को लड़ाने को यह कार्य्य श्रारम्भ कर दिया है, उन्से हमारा नम्र निवेदन है कि यह उनका भ्रममात्र है। श्रुद्धि करने वाले स्वराज्य के विरोधी नहीं है। नौकरशादी के अन्यायों से सब ही भारतवासी नाराज़ श्रीर दुखी हैं। कीन नहीं चाहता कि सरकार काले गोरे के भेद की मिटा कर सबको समानता के अधिकार दे ? नमक पर कर लगने से कीन ख़ुश है ? फीजी खर्च में करीड़ों रुपये व्यय कर भारत को भूखों मारने की संकीर्ण नीति के सवही घोर विरोधी हैं। ने कस्रों को विना मुक्रह्मा चलाये जेल में दूंसने वाली तथा वीर सिक्खों श्रकालियों के साथ श्रन्याय करने वाली ख़रकार को नीति का कीन समर्थन करेगा ? कौल्सिलों और असेम्बली की सब ही बच्चों का खिलवाड़ तथा वाद-विवाद क्लब मानते हैं। अपनी मात्रमूमि को स्वतन्त्र करना सब न्नाहते हैं। जो जी उपाय देश के हित के लिये राष्ट्रीय सहासभा ने निश्चय किये हैं उनमें यथाएकि यथाक्चि सब को सहायता देनी चाहिये। गरन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि शुद्धि के

काम को बन का ति । भेजा गर। र्नेस गुण्य हुवे प्रवेश दिए सुरानं कि बहु शृदि इन्हें हर् े स्वाहिश्वदि ने ते .... स्तानं क्षानं है। है। संगान संगान गानान् है 48 Edit E 7 12-19 अपनी दिने के रहें स्वानशंहा वरे कार मुसतान हाती है है है श्रीर शहर की नगर निकार पर्टी बारे इस ग्राँड के कर वात इस्ते हैं और नहर : सतान्त्रते ३ घर्ने इत्तरे विस्तरम है। जा गरी को वह दताने देखा हुए मूर मां है। हम वृत्ति क के विच्हें पर करते हैं करें अवसर पर वह हा है। इन विरुद्ध प्रामीत के हा है वो ऐसा हती हार है। TE श्रेम जितन हिन्दू वर्ष है है राज्य यह नहीं है हम हिन्द्र केर सह । स्मात चीरह के दर्भ विख्यायंगु हम कर निर्दे

रें ने पहता इंटने शहा द हरने हैं विश्वन देनकी श्रीक्रमेंडी ही रचिन उत्तर पर तिर्भ हो इतिप्राक्ष्मावर 🗠 हर हरता है हि ति हैं के तो कर रही हत. मनिये यहाँ सरवे हहाँ रते है कि रुदि सात न य है। या सहरंती नेति कार्य करन का कि के यह उनका झननाम है। रेखी नहीं है। नीहरकरी के नायन भीर दुत्ती है। तारियों देशिशीय हे ? तमक पर कर ताले रोहोरायेव्यक्रशाव इ सुवहीं मोर विरोधी है। जेत में इसने वार्त क्या चाप इरने वाली सरकार र्गीन्ततां स्रारशतेम्हां वाह-विवाद क्लब माले अ ना सब झाइते हैं। डो ( हासमाने निश्वप हिंगे )./ महागृता हेनी चाहिये। ते सकता कि श्रुद्धि है

200 E ...

काम को वन्द कर दिया जाय। या शुद्धिसभा को चन्दा न भेजा जाय । वल्कि मुसलमानों के श्रजुचित विरोध को देखते हुये प्रत्येक शिंखा स्त्रवारी हिन्दूमात्रं का धार्मिकं कर्त्तं व्य है कि वह शुद्धि श्रान्दोलन में तन, मन, धन से संहायता करे। क्योंकि शुद्धि से हिन्दूसंगठन होगा और हिन्दूसंगठन से स्वराज्यं प्राप्ति में हमें बहुत सहायता मिलेगी। विना हिन्दु-संगठन स्वराज्य स्वप्नवत् है क्योंकि जिस जाति श्रीर देश के २२ फरोड़ आदमी असंठित जात पांत के चन्धन में पड़े हुए श्रपनी क्षियों श्रीर वचों तक की सहायता न कर सकें वे **ईवराज्य को भी नहीं क़ायम रख सकते। यह तो हमारा हमारे** मुसलमान भाइयों से प्रेम है कि इम शुद्ध कर उन्हें शीर श्रीर शक्कर की तरह मिला रहे हैं। कुछ नेशनलिस्ट कांग्रेस-पार्टी वाले इस ग्रुद्धि के आन्दोलन के खरहन में एक विचित्र बात कहते हैं और वह यह है कि "हम तो छोटे २ मत मतान्तरों व धार्मिक भगहों में नहीं पड़ते। हमारा तो विश्वप्रेम है। '' परन्तु इन विश्व प्रेम की दुर्हाई देनें वालों की यह दलीलों केवल इस शुद्धि के लिये ही काम में लाई गई हैं। हम प्छते हैं कि बीबी 'च्यूरोकेसी" नौकरशाही के विरुद्ध यह अमीति फैलाने में क्यो तत्पर रहते हैं ? अपने श्रवसर पर यह कह जेल जाते हैं कि श्रन्यायी सरकार के विरुद्ध अप्रीति फैलाना इमारा कर्च व्य है। जब विश्वप्रेम है तो ऐसा क्यों कहते हैं ? हम भी यही कहते हैं कि विश्व-प्रेम जितना हिन्दू धर्म में हैं उतन (कहीं नहीं। परन्तु इसके अर्थ यह नहीं कि हम हिन्दू, मुसलमान या ईसाइयों के अन्याय को सहें। हमारा वैदिक-धर्म हमको उपदेश देता है " क्रएवन्तो विश्वमार्य्यम्" हम सारे विश्व को आर्य बनावें। और वैदिक

क्री

पम राम०

ाम राम० ¹ गारे,

ाम राम०

स राम

धर्म संसार के सुख के लिये ही विश्वप्रीम को दिए में रख-कर मनुष्यमात्र को आर्य बनाने का उपदेश करता है। हमारा धर्म हमारी मात्भूमि तथा मात्रभाषा को प्रेम करने का उपदेश देबा है। परन्तु मात्रभूमि का प्रेम, हमारे धर्म की आजार्ये मानकर मुसलमानों को हिन्दू वनाना, हमारे विश्वप्रेम का वाधक नहीं हो सकता। किसी धर्म के मानने से यह कोई नहीं कह सकता कि यह विश्वप्रेम का शत्रु है। धर्म ईश्वर-पदत्त है और इस कारण मनुष्यमात्र के लिये है तो उसे किसी खास फ़िकें में राजनैतिक ध्येय से बांध रखने के लिये कहना निरी मूर्खता है। हिन्दू धर्म की कुछ लोगो ने संकुचित कर दिया था। परन्तु परमात्मा की अपार कृपा व महर्षि दयानन्द की दया से शास्त्रों को समक्ष कर हिन्दू धर्म के द्वार अब सव के लिये खोल दिये गये हैं। जन्म के ईसाई मुसलमान हज़म होने लगे हैं और इससे हिन्दू धर्म का गौरव चढ़ा है। इस कारण प्रत्येक आर्य हिन्दू का कर्तव्य है कि शुद्धि के कार्य में जैसे हो वैसे सहायता दें। स्थान २ पर चन्दा एकत्र किया जाय। गांवों के नौमुसलिम भाइयों को कथा में विठाकर हिन्दू धर्म का महत्त्व दर्शाया जाय श्रीर सव शुद्धि के लिये स्वयं-सेवक वनकर शुद्धिचेत्र में पहुंचे । हमें आशा है कि कर्मवीर हिन्दू श्रापं भाई इस सुवर्ण अवसर को हाथ से न जाने देंगे श्रीर यदि ऋषियों श्रीर मुनियों का पवित्र रुधिर उनकी नसीं में घढ़ रहा है तो वे वैदिक सत्य-सनातन हिन्दू धर्म पर वितदान होने के लिये सदा तैयार रहेंगे और हिन्दू धर्म में पाचनशक्ति घढ़ा कर हिन्दूथमें की दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति 🦟 करेंगे। साथ में हो गुद्ध हुए शाह्यों का भी कर्सव्य है कि वे उनर स्यानीं में शीव्र पहुंचें जहां २ अभी शुद्धियां नहीं हुई हैं।वृत्दा-

वन के आत्समोतन के पश्च में शंका न रहनी चाहिये कि नहीं मिलावेंगे" अब तो उन्हें दोटी बेटी का संबद्ध अस्त अ अहाधह शहर होकर झारत में मनूच होना चाहिये।

मलग हुवे नो तुन्हारे मन से विठामो पहलू में प्यार इरहे सकात नफ़ातका नह से :

ं द रसोई हायों से उनके खकी,

(039)

न्त्रेंस को हाई त रसंग दला है। ह : को क्रेंक कारेशाले इन्ते पर्ने हो ह्यां न्य ता, इसारं विकास ---ने के सतने से यह हैं भारप्ती प्रनेति इतिहें हैं तो संबंद प्रकृति हिरो हत मिनी में मंत्रिवित श हराव महर्षेद्रान न्द्र पनं ने हार द्रवहा रेनरं मुस्ततनत् हुल हा तील गाहि।ह हिस्ति हेर्चा पा चन्। एक इशि को क्याम किय स्वगृद्धि हेतियेता क्या है कि कोर्ग हाय से मझाने देंगे औ

कीर उनको तसी है हरू पनं ग बीता ए न्दू ६में में पावनरावि ( गत चीगुनी इनी / क्तियह कि वेका यां नहीं हुई है। इन

%.

はんでも

वन के भ्रात्सम्मेलन के पश्चात् श्रय ज़रा भी किसी के दिल में शंका न रहनी चाहिये कि 'राजपूत तथा अन्य हिन्दू हमें नहीं मिलावेंगे" अब तो उन्हें सब उत्सुकता से मिला रहे हैं। रोटी वेटी का संवंध प्रसन्नता से खोल रहे हैं। अत: उनको भ्रदृष्टि ग्रुद्ध होकर भारत को शोध ही श्रार्थ्यभूमि बनाने में प्रवृत्त होना चाहिये।

झलग हुये जो तुम्हारे मत से, कमी थे माई तुम्हारे सचे। विठाओं पहलू में प्यार करके, गले से अपने लगा २ कर॥ मकान नफ़रत का जड़ से ढाश्रो, ग्लानि मन से "फिदा"

रसोई हाथों से उनके खात्रो, घरों में अपने विठा २ कर ॥



का

ाम राम०

ाम राम०

गरे,

ाम राम०

ाम राम०

7

श्रोश शुद्धिचन्द्रोदय विम ग्रुष्ट्याय

त्रों २ म् इसा महमदीयानां मायाजालं विभेदयत् । श्राय्येरक्वातुसं सिक्वं श्रुद्धिचकं प्रवर्तताम् । [ श्राय्ये ]

श्रोरेम् शुन्धध्वं दैन्बाय कर्मणे '
कसम है वेदों की तुमको वीरो, जरा िक्रक्कना न धर्मवीरो ।
ग्रुखालिफ़ों को शाकिस्त देदो, सिपाहे बुहां चढ़ा र कर ॥
ज़रा सुजाश्रत से काम लो, वर श्रायेगा वस इसीसे मतलब ।
गिरंगे सिज़दे में श्रोरेम् के सब, सरों को श्रपने सुका र कर ॥

धुद्धि चन्नांहर हो।

45 धुद्धि-चन्द्रोदय ;ॐ गुजरात में मोलसर्लीमों ४४४४४४४ खुन्न किने जा रहे हैं। जीवची तरफ शुन्न हुए दुनाद्रा दवौर शीमान् डा॰ गिवासिहजी कुर्सी पर विराजे र पम राम० द्य ाम राम॰ गरे, याय ाम राम० व्रम राम० नातं विभेद्यव्। हं प्रवर्तजाम् । [ब्रावी] मंखे करुना न धर्मनीपे। स इसीसे मतल्य। पने सुका र का॥

(1 आर्यसभ्यना डा विष माठाको, हेर्न ही सब संसार को सुबं विना देश का करणा क जब तक संसंस्टरण क पर प्राची करना डेनर क्रान्स श्रायंत्रमनाही ननहरू के राजा अस्तान के केन्द्र को चोर हे होतों संस्त शतको, बुद्धारिया, प्रतिहरू सम्यता है। इब स्टन्ड रामकात में सब महा एवं राजा हिसी दूसरे रंग की रावस को मार कर जिला पुरुष पर-स्रों हो दुर्ग हैं ह ता का स्रोत के है। उन्हें मता है तो मतुष्य पर हो निये बसाव है। एक एका फ़ैलाना बाहते हैं। युवा के महाल युद्दे हैं हैं हैं इस प्रकृतिवाद और स्वतंत्र हैं इस महावनार् आर प्रान्त व इसलिये सामियक गुर्वे हुन के और इसलामी सम्पत्ता और केर वहां ही मार्ट्य श्रीर करिया

5.

·

•

.

)

# आर्च्यसभ्यता का महत्व और शुद्धि

विय माताञ्चो, देवियो तथा भाइयो! श्रार्थ्यसभ्यता ही सब संसार को सुस्री करेगी। इस सभ्यता के फैले - विना देश का कल्याण होना नितान्त असंभव है। जब तक इसं सभ्यता का राज्य रहा सारे पृथिवी तल पर प्राक्षी अपना जीवन आनन्द और सुख से बिताते थे। श्रार्यं सभ्यता की भालक देखनी हो तो उपनिषद् में ''केकयदेश'' के राजा "श्रश्वपति" की घोषसा पढ़नी चाहिये।यह राजा डके को चोट से ऋषियों को कह रहा है कि मेरे देश में कोई चोर, शरागी, जुन्नारिया, त्रविद्वान् वा व्यक्तिचारी नहीं । इस सम्यता की कुछ भलक रामायख में रामराज्य में मिलती है। रामकाल में सब प्रजा सुखी और सुप्रसन्न थी। कोई वलवान् 🚰 राजा किसी दूसरे देश को गुलाम न चनाता था। इसके लिये रावरा को मार कर विभीषरा को राज्य देना स्पष्ट प्रमास है। कोई पुरुष पर-स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखता था। आर्यसम्य-ता का स्रोत वेद है। उसमें प्रशु और पत्ती तक पर अत्याचार मता है तो मनुष्य पर तो श्रत्याचार करना ही श्रार्थ्य के लिये असंभव है। इसी पवित्र सभ्यता को हम संसार में फैसाना चाहते हैं।

> यूरिप के महान् युद्ध के पीछे यूरिप देश के बड़े २ विद्वान् इस प्रकृतिवाद श्रीर स्वार्थवाद की सभ्यता से दुस्ती हैं। इसिलिये सामयिक यूरोपियन सभ्यता तो शान्ति नहीं दे सकी श्रीर इसलामी सभ्यता भीशान्तिप्रद नहीं। यह सभ्यता जहांगई वहां ही मार कुट श्रीर श्रात्याचार बढ़ा। इस सभ्यता से तंम

का

तम राम०

ाम राम॰

नारे,

ाम राम०

म राम०

K

आकर स्पेन वालों ने नी सी वर्षों के निरंतर यल से इसे वाहर भकेल मारा। आज कल टकी और मिसर देश भी इस इस-लामी सभ्यता से श्रपना पत्ना खुड़ाने का यद्ध कर रहे हैं। टकीं तो वहुत सीमा तक छूट गया है। मिसर भी आने वाले २० वर्षों में वहुत कुछ मुक्त हो जावेगा। श्रफगानिस्तान के लोग भी कुछ २ हिले हैं। सारांश यह कि भारत को छोड़ बाहर के मुसलमान भी अपनी सभ्यता से सन्तुष्ट नहीं। श्वब ही वाहिर के मुस्लिम राज्यों में राष्ट्रीयता की लहर वह रही है। तुर्कों ने फारसी श्रीर श्ररवी शब्दों का वहिष्कार कर अपनी भाषा राष्ट्रीय वनाई। स्वयं अरवो ने सन् १६१६ में तुकों से विद्रोह कर खिलाफत पर गहरी चोट लगाई श्रीर श्चय विचारे खलीका को स्वयं तुकों ने निकाल फेंका। श्रर-वियो के राष्ट्रीयता के भाव "नजीव श्रजरी" नामक श्ररव की सन् १६०६ में लिखी पुस्तक "अरव राष्ट्र की जागृति" से भ-स्तीभांति प्रकट होते हैं। अरव के मुसलमान राष्ट्रवादी तुर्की सलतनत को अपने यहां से मिटा देना चाहते थे और महा-शुद्ध में वे सफल भी हो गये। "इन्नसऊद ने बड़े ज़ोरोंसे मक-बरे तोड़े श्रीर श्रव मुसलमानों के मक्का शरीफ तक से कव-षरस्ती श्रीरमकवरापरस्ती को नेस्तनावृदकरना चाहता है।

"गाज़ो मुस्तकाकमाल पाशा" ने इस्लामी पर्दे का रिवाज उठा दिया और पांच वक्त को नमाज़ उठाकर २ वक्त की न माज़ कररी। ईरान में सन् १६०० से राष्ट्रीय लहर ज़ोरों से खल रही है और लोग इस्लामी धर्म छोड़कर बोलश्विक धर्म के अनुयायी वन रहे हैं। मिश्रो लोगोंने तुकों की मुसलमानी हुकूमत कज़ी नहीं चाही और न चाहते हैं। बहिक वे इतने

राष्ट्रीय हो गरे हैं हि हैंगाई + कर तुका को महेरू गिरा । तित मिश्र में घर गर्ना -्र कि पाइरी मान्द्रशे में द्वीर देते हैं। और देस हरे ने प्राः। मानों ने झाने चर है हैं। सन्दे के नीवे दर्भाग रंग वनकर कार्य कर गरे हैं। दें। श्रपना मुखनमार्गः रण द्वेण्डर प्रजातन्त्र बादी बनहर र एः राष्ट्रीय साहित होने के न के वातार्ग मुम्मन हैं हैं छोड़कर एक बानिश्य ्रे भारत हे मुनन्तन संस्कृत से फायदा न उद्घार पर्नेन मुसलमानित् बरारे हैं। ही अब इस्ताम हो १६३ है है कि प्रारतीय मुनद्रवर्ग हरू नाव रहे हैं। मलु रत हैं। कि मत्री स्वातः । इनके मनों में आएके हरू है करें।"सब्धेरिक स्वरू चीन आयों वे बहुत हा है है े रामानन्त्, माउव, हुइएक, व को र तेपवहादुर, मनिराम हेर्ने स्ट्रांटर राम, रामचन्द्र, घटनन् कन्

कि निरंतर यह से हैं। ीर मिमर देश शास। ाने का यत कर रहे या है। मिसार्शन-४ हो जावेगा। प्रक्रमनिः 🛶 नारांश यह कि शालं ी सम्यता से सनुहर्ष राष्ट्रीयता की तारा वी शदों का वीप वयं ऋरवों ने सन् ॥ गहरी चोट लगां है ने निकाल फैंका। ह श्रजरी 'नामक श्रल राष्ट्र की जागृति" हे<sup>द्र ह</sup>े तलमान राष्ट्रवादोड्ड ना चाहते थे और मा द ने वड़े ज़ोरोंसेम शरीफ तक से छ

L

स्तामी परं का विशे ठाकर २ वक्त की के प्रीय लहर ज़ीरों के कर बोल श्विक मंगे को की मुसलमार्ग को की मुसलमार्ग हो। यहिक वे हते

बूद करना चाहता है।

राष्ट्रीय हो गये हैं कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने मिल-कर तुर्कों को खदेड़ दिया। नाना दलों श्रीर धर्मों के विभा-जित मिश्र में श्रव राष्ट्रीय लहर के कारण इतनी एकता है कि पाद्री मस्जिदों में श्रीर मौलवी गिजों में व्याख्यान देते हैं। श्रीर ईसाइयों ने श्रपने "क्रास के चिह्न" श्रीर मुसल-मानों ने अपने "चांद के चिह्न" को छोड़कर एक ही राष्ट्रीय भल्डे के नीचे एकत्रित होकर "जागलूल पाशा" के श्रमुयायी वनकर कार्य्य कर रहे हैं। चीन में भी मुसलमान चीनियों ने श्रपना मुसलमानी पन छोड़कर श्रपने बौद्ध भाइयों के साथ प्रजातन्त्र वादी बनकर डाक्टर ''सुनयतसेन'' के साथ एक राष्ट्रीय भएडे के नीचे चोन को आज़ाद करने को लढ़े। रूस के तातारी मुसलमान होते हुए भी सब मुसलमानी धर की छोड़कर पक्षे बोलिश्वक धर्म के अनुयायी बन गये। परन्तु भारत के मुसलमान संसार के मुसलमानी की इस राष्ट्रीयता से फायदा न उठाकर धर्मान्ध हो रहे हैं। भारत में भी लाखीं मुसलमान हिन्दू बन रहे हैं। वास्तव में इनके प्रन्थों के श्रवुसार ही अब इस्लाम की १४ वीं सदी आगई है। परन्तु अफ़सोस है कि भारतीय मुसलमान किसी और की कटपुतली बन कर नाच रहे हैं। अस्तु, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि "प्रभो ! इन भारतीय मुसलमानों को आप भारतीय बनावें, इनके मनों में भारतीय सभ्यता के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें।" सब से शिरोमणि इस श्रार्थ्यसम्यता की रचा के लिये प्रा-चीन श्राय्यों ने बहुत श्राहुतियें दी हैं। शंकर, कुमारिल, महावीर, रामानन्द, माधव, तुक्काराम, नामदेव, नाभा, गुरु नानक, श्रजु न, तेगबहादुर, मतिराम, गोविन्दसिंह, द्यानन्द, हकीक्रत, लेख-राम, रामचन्द्र, अद्धानन्द्र आदि अनेक महापुरुषों के नाम

का।

ाम राम०

ाम राम॰

ाम राम०

म राम॰

Ber 14

यहां उल्लेखनीय हैं। ये सब उपरोक्त महानुभावं हर प्रकार से श्रिपंनी आर्यसभ्यता की रक्ता करते रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की कृपा से इतने २ श्राक्रमण होने पर भी यह आर्य साति घर्चों है।

इस समय भारत में जो फसाद और भगड़े हैं वास्तय में रें सम्यता के भगड़े हैं। ईसाई और मुसलमान लोग अपूर्ष और विदेशी सम्यता को भारतीयों में भुसेड़ने का यता कर रहें हैं। इसके मुकावले में भार्य लोग डटे हुए हैं कि हम इस अशान्ति फेंबाने वाली सम्यता को यहां नहीं फेंबाने देंगे, यही भगड़ा है और कुछ नहीं।

विदेशी सभ्यता प्रसारकों को कुछ हह तक आरत में प्रविद्शा आपस में प्रेन के सफलता भी हुई है। इन्हों ने कई करोड़ अरतीयों को विदेशी अपसा में प्रेन के सम्म वाला यनाया है। विदेशी सभ्यता प्रसारकों की जी सिक्षा मायन, इक संगठन है सफलता हुई है वह आर्य्य जाति की अपनी श्रुटि से हुई है। जनकी सभ्यता की विशेषता से नहीं। जब आर्य्य जाति में शुटियें हट जावेंगी तो कोई भी सभ्यता इसकी इंच अर भी पीछे न हिंदा सकेगी।

उपाय—आरत की जितने भी रीग लगे हैं उन सब की हलाज पांच चीज़ें हैं—हिम्दूसंगठन, शुद्धि, दिलतोद्धार, वालं-विघवाविवाद तथा गुणकर्मानुसार विवाद । इन पांच संजीवन चूटियों के प्रयोग से यह आर्थ सिंह जागा हुआ; अपनी ४४ करोड़ भुजाओंसे फिर सब विधिमयों को हज़म कर आवेगा।

इन पांचों में शुद्धि का चक्र सुदर्शनचक्र है। इस चक्र से ही

सन्तव है। शुद्धि शार्यक्र निरुष्ट । सब्हें। बढ़िश्य करोड़ शार्यों ने स्रोतेन्ति का जीवन निरुष्ट हैं ;

वंशवास है ये. शंहर "गए" हैं
होता है मन्दर मनदन सदन हैं
तेन हा नाम लेहर हृदय का मैन
होती है गंगा, करमत द्वार हैं
विशेष साधन, इक संगठन हैं
विशेष में शृदि उसको नने गु
लियो मा में शृदि उसको नने गु
लियो में भी हैं। "शहर " यह फेटा में
विशेष में भी हैं। मानो दिरा



( २०३ )

महानुसार्व हरे प्रश रहे हैं। क्यों साम र भी यह अवंद्री

Sandy and

भारत का कल्याण है। शुद्धि आर्य्यजाति का पक्का किला है। यही राम बाण है। यदि २२ करोड़ आय्यों ने इस चक्र को अपना लिया तो जाति का जीवन निश्चय है। कवि ने ठीक कहा है:-

और भगहें हैं वांता में र मुसलमान तोग आ व्युत्तेहने कावनकार्वे शह हुए है कि ला यहां नहीं फ़ेंबने हैं। वेदों का वाक्य है ये, शंकर "शरर" है शुद्धि। यह प्रेम का है मन्दर, भगवत् सदन है शुद्धि ॥ गोपाल का नाम लेकर, हृद्य का मैल घोलो । यह धर्म ही है गंगा, कलमल-इरण है शुद्धि ॥ हृदय जो शुद्ध होगा, आपस में प्रेम होगा। है जन्नित का साधन, इक संगठन है शुद्धि ।। है जिसके मन में शुद्धि, उसको क्लेश क्या है। संतापताप-मोचन, संकटहरण है शुद्धि ॥ हुनिया में ऐ "शरर " यह फैलायेगी उजाला। वेदों के सूर्य की इक मानो किरण है शुद्धि ॥

कुछ हुई ,तक आत ररोड़ भरतीयों को किंते. यतो प्रसारको ही जे अपनी बृटि से हों जब मार्थजाति में श्री को इंच प्रद भी पींहें र

रोग लगे हैं जासह हैं ग्रसि, इतितोसार, वार शह। इन पांच संजीता रे जागाँ हुआं अपने १३ तो हज़म कर बावेगा। वक है।इस वक्षेरी

34.3



ाम राम०

भ सम्

रि, म राम्

न रामवे

, 4<sup>7</sup>4

श्री३म

# हिन्दू मुश्लिम-ऐक्य स्वराज्यवादी और शुद्धि

चीडरो ! कोशिशें सव आपकी होंगी बेकार । श्रद्दले इस्लाम की गर श्रक्ल सुधारी न गई।।

मुक्ते उन स्वराज्यवादी हिन्दुत्रों पर दु:ख होता है जी स्वराज्य के नाम पर या हिन्दू मुस्लिम पेक्य के नाम पर शुद्धि का विरोध करते हैं। स्वराज्य में सब से पहिली आवश्यका स्वदेशप्रेम की है। मुसलमानों में स्वदेशप्रेम बहुत ही कम है वह मुसलमान जो रात दिन श्रंगोरा श्रौर श्ररव की श्रोर टकटकी लगाये चैठा है वह कैसे सचा देशभक्त हो सका है। वह मुसलमान जो दिन में ४ समय विदेशी काबे की श्रीर सिर मुकाते हैं वह भारत के लिये फव मर मिटेंगे! वह मुसलमान जो आरतीय पोशाक छोड़ कर तुर्की टोपी पिंदनता है, विदेशी तुर्कों की रात दिन नक्तल करता है, विदेशी अरवी भाषासीखने

में श्रपना सारा मन्द्र 📲 तीय राष्ट्रितंत्हर राष्ट्र को हमारे पूर्वत इस्ते ए -भारत में हारे उन की व ) के अन्यायों मदना बुह दे ' तयारानंतिह दन रहा हा को बराबर प्रमंत्रमंहर इतिहास हो मन हर हुन . यत की सम्लाभ ने हुने हैं, कर्म से हों। हन्दर हैं ल्य के पंदे तह हुए हुने स्व सहकर चुरहन है इन् वान्तवह है। कर् स्थित रहे और पन्टरन नोद्सरों को प्रानं कर्म वित नहीं रह करे। हुर , वाला दोवों है। इसले हुन्हें है कायर जुन्म सर्न हुने हुन्त वैदि खराचनात्। नेनािक रहने का उपन्य हरते हो। के नीकरमाही है चुर हुए हुन्दे वही नहीं बिक पुरुवान हैं। श्रादी हो जानेंगे नर्गेह काफिता वर जुला हरन हा है

की, जो इमसे अधिक रहत्त्र क

में भ्रापना सारा समय लगाता है वह कैसे सचा स्वदेशी भार-तीय राष्ट्रनिर्माणकर्ता वन सका है ? राष्ट्रनिर्माण की पदिति को हमारे पूर्वज जानते थे तब ही तो वे जो विदेशी हुए श्रादि भारत में श्राये उन को वरावर दिन्दू वनाते रहे। हम ऊपर के अध्यायों में बता चुके हैं कि जब तक हिन्दुओं में धार्मिक तथाराजनैतिक वल रहा तव तक वे विदेशियों या अनाय्यौं को बराबर धर्मदान देकर अपने अन्दर मिलाते रहे। अब प्राचीन इतिहास को भूल कर आज कल के मुसलमानी और ईसाइ-यत की सभ्यता में पले हुये हिन्दू नेता कहने लगे हैं कि धर्म कर्म से कोई मतलव नहीं. स्वराज्य साहिये। ये भोले स्वरा-ज्य के पीछे लट्ट हुए आई भूल जाते हैं कि मुसलमानो के जुल्म सहकर चुप रहने से कदापि स्वराज्य नहीं मिलेगा, नयोंकिसि-द्धान्त यह है कि संसार का प्रवन्ध धर्मानुसार श्रीर न्यायानुसार 'तब ही स्थिर रह सका है जब प्रत्येक मनुष्य अपने हक पर स्थिर रहे श्रीर धर्मानुकूल श्रपने कर्त्तव्य का पालन करे। जो दूसरों को अपने अधिकारों पर हस्तक्षेप करने देते हैं वे जी-वित नहीं रह सक्ते। जुल्म करने वाला श्रीर जुल्म सहन करने वाला दोनों ही हमारे शास्त्रों में अपराधी हैं, क्योंकि निर्वल कायर जुल्म सहने वाले पुरुष-समाज को पतित बना देते हैं। येदि खराज्यवादी नेता हिन्दुओं को मुसलमानों के जुल्म सहते रहने का उपदेश करते रहेंगे तो प्रतिफल यह होगा कि वह नीकरशाही के जुस्म सहन करने के भी आदी हो जाँयगे। यही नहीं विलक्त मुसलमान भी नौकरशाही के जुल्म सहने के श्रादी हो जावेंगे क्योंकि मुसलमान सोचेंगे कि जैसे हमे हिन्दू काफिरों पर जुल्म करने का अधिकार है वैसे ही नौकरशाही को, जो हमसे अधिक वलवान् और बढ़े हैं, हम पर जुल्म

क॥

प्रम राम०

राम०

तम०

TITA

करने का अधिकार है। इसिलिये जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों अयंकर पाप है। और हिन्दू संगठन कर कर जितना शीं अमुसलमानों के अत्याचारों से हिन्दुओं की यचाया जाने उतना ही अच्छा है। हिन्दू आइयों की स्मरण रखना चाहिये कि उनको जल्दी या देर में दो ताक़तों से मुकावसा करना है। इसिलिये यदि अपनी उन्नति चाहते हैं तो हिन्दुओं को भी दिलतों पर अत्याचार करना वद करना चाहिये। जो जाति ऊंच नीच का भाव रखकर अपने छुट्टे भाइयों पर अत्याचार करती है वह अवश्य ही रसातल को जाती है। जिस धर्म में गिरे हुये को उठाने की शक्ति न हो, मूले हुये को सत्यामां दर्शाने की शक्ति न हो, पतितों को उद्धार करने की शक्ति न हो, शुद्धि कर दूसरों को अपने घर में आने देने की ताकत न हो वह धर्म, धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं। सुभे उन हिन्दुओं पर दया आती है जो मुसलमानों की इस धमकी में आजाते हैं।

"हम सदा से तबलीय करते रहे हैं तुम ग्रुद्धि करने की नई चाल चलते हो, हमारे वरावर वनते हो। उससे ख़्दामख़्दाह भगड़ा पैदा होगा और स्वराज्य में रुकावट पैदा होगी"। जी कांग्रेसी हिन्दू नेता उपरोक्त धमिकथों में श्राकर ग्रुद्धि व हिन्दू-संगठन को वंद करने की सलाह देते हैं उनकी हम यह उत्तर देते हैं—"महाशय! यदि श्राज़ादी श्रञ्छी चीज़ है तो सारी जंजीरीं को काट देना चाहिये। सब को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिये और यदि मुसलमानो की गुलामी में बना रहना चाहते हो तो श्रंग्रेजों की गुलामी से इतना क्यों डरते हो?" बहुत से मेरे स्वराज्यवादी मित्र यह कहते हैं कि "हिन्दू धर्म तो

वीर्ष हो गया रमने ही
मुस्तमान होजारा चारि राजनीतक दला फार टन्नेन में यदि "फाराना ने ने ने ने स्रोत "मोहमाद "या फर्ने स्रोत वितेश होरे दूर के स्रोर मानते तो हत हो हो है को है। हमारे प्रजेत में में ने शारतम्मि हो तेने में में ने शारतम्मि हो तेने मही बहे हैं स्राय सम्या है तक दिश्वे मान तथा दूसरा विरोत करें कितना सन्य लाग करें

1

विचार और हता हो है. में है उतनी हिसी में नहीं हुई और शानित फीना सकी हुई के ब सम्प्रता का मूलमन एवं नेपार

यस्त संबंधि मृतानि सर्वभूतेषु चामान तनो न नि

इस में यह प्राय स्टेंडर है ... सब प्राणियों को भएनी हरर है... मात्र की समानाधिकार रेने का कुन् रुष

)

ना बद फरना चाहिरे अपने छोटे शाइवीं र सातल को जाती है। शकि न हो, मुले हो पतितों को उद्धार कारे व्यपने घर में आने हैं ाने का अधिकारी वां जो मुसलमानों को स

11/19 H.

> , i Ž,

ख्म सहना और क्ष जीर्ग हो गया इसमें तो चल नहीं रहा इससे तो ईसाई हिन्दू संगठन कर ह मुसलमान होजाना चाहिये क्योंकि इसमे बल आयेगा और रों से हिन्हुश्रों को क्वा राजनैतिक दशा श्रीर उलकतें सुलक जीयँगी। "सीत।" के स्थान [यों को सारण क्षा में यंदि "फातमा" नाम रख लिया तो क्या हुआ हमारे नाम के दो ताक्रतों से मुकान अपने 'मोहम्मद'' या 'अली" लग गया तो क्या विगढ़ गया, हिंदू ति चाहते हैं तो हिन्नं लोग तेंतीस करोड़ देवता मानते हैं, यदि ईसा श्रीर मोहम्मद दी श्रीरमानलें तो कहां का श्रनथं हो जाय" इत्यादि। इसका उत्तर यह है कि हमारी श्रंग्रेज़ों श्रौर मुसलमानो से लड़ाई सभ्यता की है। हमारे पूर्वजों ने आर्य-सभ्यता की रचा के लिये इस भारतभूमि को लोहू से सींचा है। हमारे पूर्वज ईंट, चूने, पत्थर श्रीर नदी के लिये नहीं लड़े। उनका यह दावा सत्य था कि श्रार्य-सभ्यता के तथा हिंदू धर्म के सामने ईसाई श्रीर मुसल-मान तथा दूसरी विदेशी सम्यतायें कुछ क्रीमत नहीं रखतीं। जितना सत्य त्याग श्रीर खरलता हिंदू सश्यता में है उतना किसी सभ्यता में नहीं।

> विचार श्रौर कार्यों की जितनी स्वतंत्रता, श्रार्य सभ्यता में है उतनी किसी में नहीं। यदि संसार में कोई सभ्यता सुख श्रीर शानित फीला सकी है तो वह श्रार्थ्यसम्पता है श्रार्थ-सभ्यता का मूलमत्र इस वेदमंत्र में अरा हुन्ना है-

यस्तु सर्वाणि भूतानि श्रात्मन्येवानुपश्यति । प्रच्छी चीज़ है तो हैं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजुर्वेद श्र० ४० ॥

> इस में यह भाव स्पष्टक्ष से प्रकट कर दिया गया है कि सव प्राणियों को भ्रापनी तरह जानी। इसारी सभ्यता में प्राणी-मात्र को समानाधिकार देने का शाव है। Live and let live

रेक॥

राम०

राम०

राम०

ॉ में ग्राकर ग्रुद्धि वर्णि हिं उनकी हम यह उद्

तो पूर्ण धार्मिक स्वर्ध है, की गुलामी में बना रहें। ता क्यों हरते ही ।" व

हें तुम छिद्द करने की ब

हो। इससे स्वामला

कावट पैदा होगी"।

ते हैं कि 'हिन्दू धर्म हैं

का मूल स्रोत इमारी सभ्यता ही है। इस प्रकार की महान् सभ्यता के आगे वे सभ्यताएं क्या ठइर सकती हैं जिनमें विद्वान् थोड़ी सो तर्कशक्ति वा स्वतंत्र भाव रखने पर तलवार के घाट उतारे जाते हैं ? किसी ने ज़रासा धार्भिक भेद प्रकट किया और उसे "मुरिनद" वा काफिर कह कर कि किंग हों हो हो है क़त्त कर दिया गया। दूसरी तरफ़ श्रार्थ्यसभ्यता देखी जिस 📜 में वेद को न मानने वाले बुद्ध को भी श्रवतारों में गिन लिया गया है। इसका मुकावला संसार की कोई सभ्यता नहीं कर सकती। मुसलमान ईसाई होने से श्रार्य्य सभ्यता का हास होता है। श्रीर उन्हें स्वर्णमयी भारतभूमि को छोड़कर विदेशी श्ररव, तुर्की श्रौर पेलस्टाइन की श्रोर मुंह ताकना पढ़ता है। इस वास्ते सचा स्वदेशी स्वराज्य हिन्दूधर्म के प्रचार से है. शुद्धि से है भ्रीर हिन्दूसंगठन से है। श्राय्यंसभ्यता के उदार से ही भारत का उदार है श्रीर श्रार्य्यसभ्यता के ह्रास से हो भारत का ह्रास है। इस कारण यदि सचा स्त्र-राज्य चाहते हो तो अपने पूर्वजों के समान मुसल-मान ईसाइयो को श्रद्ध कर कर उनको श्रार्थ्य सभ्यता सिखावी। इनके हृदय से कीमो स्कूलों में पढ़ा २ कर यह भाव हटावो कि "काफ़िरों को लुटना, मारना या उनकी औरत छोनना धर्म- है और स्वर्ग का द्वार है।" उनकी क्रुरानी शिक्ता जिसमें गिलमान हुरों, श्रीर शराव की नदियों का लोभ है।वह इनके दिमाय से हटायी। इनमें भारत कें प्रति प्रेम तथा भारत के वीर पुरुषों के प्रति अद्धा भीर भक्ति पैदा करो। विदेशी "अली" तथा विदेशी बलीफाओं के स्थान में या "गाज़ी मुस्तफा" की जय के स्थान में राम-कृष्ण की जय बोहाना सि-खावी। इनको भारत के प्राचीन इतिहास पर अभिमान करना

सीसना चारित। फ्रीन नुष्टित पहिनना सिवाती। क्रीक 🛶 तुर्की मुननमान प्रते र रेन् र है। परनुभारत हे नुस्तरक है के मुसलमान दहाँ होते पर गोपालाचातं क्रिंत हर्न उप वादी शाहतें में इत्या के दिन यह उपान देने हे हैं . Swaral to E. ... स्तराच हो विकास दे हैं है नत सल माने हो द हिन्द वालों ने ब्रीर मुप्तकर है दिया। स्तापन होते हिन् कर हैंगे। हिन्दु होन्द्र केंद्र पेसी वार्तों से नहीं हिन्द और मुसनमान तुनागं रेक्ट के मोटे भेरा गोहरहरें रहते हैं। इह जित्रहा है दा श्रीर वह यन तो हेर्ने हुई मलावार, कोरा, मारी अजमेर, तास्त्रात, तरे हैं भानों जाता हो रहा है। हरे है विरोध करते हुँ। पुत्रः । रे हैं बाला और बनाने बना पुल्यपाद सर्पताक्षी चनेन्द्र

)

इस प्रकार की महत र सकतो है जिले तंत्र भाव रखने ॥ ने ज़रासा धार्मिः वा काफ़िर कह राज्य गर्व्यसभ्यता देखो जि तारों में गिन तिया गर ोई सभ्यता नहीं ए र् सभ्यता का हास होत में को छोड़कर किं र मुहताकना पह हिन्दू धर्म, के प्रचार है। भाग्यंसम्पता श्रीर शार्यसभाग है कारण यदि सबा ह जों के समान मुख र उनको श्रार्यसम हलों में पढ़ार का । त, मारना या उनकी श्री तार है।" उनकी हैं। शराय की निद्यों का है । इनमें भारत के प्रति अदा भीर भिक पैदार्गी काओं के स्थानमें या हो / म रूप्ण की जय बोहर्न तिहास पर मानिमावर्ग

. /

्सीखना चाहिये। श्रीर तुर्की टीपीके स्थान पर भारतीय पोशाक पहिनना सिखावो। क्योंकि स्वयं श्रफगानी, श्ररब, मिश्री या तुर्की मुसलमान अपने २ देशों की टोपियां (पगढ़ियां) पहिनते हैं। परंतु भारत के मुसलमान बेतरह विदेशी तुर्कों पर रीभे हैं। तुर्की में टर्की टोपी वाले को फांसी की सज़ा है पर भारत के मुसलमान टर्की टोपी पहिन कर इतराते हैं। मैं "श्री राज-गोपालाचारी'' श्रीर इसी प्रकार के श्रीर विचारों के स्वराज्य-वादी भाइयों से पूछता हूं कि जो श्रसहयोग काल में रात दिन यह व्याख्यान देते थे कि "Khilafat is Swaraj and Swaraj is Khılafat यानी खिलाफ़त ही स्वराज्य है श्रीर स्वराज्य ही खिलाफ़त है।" क्या श्राप श्रव भी वही सिद्धा-न्त सत्य मानते हो या विचारों में परिवर्तन श्राया है ? श्रंगोरा वालों ने श्रीर मुसलमानों ने तो खिलाक्षत का श्रन्त कर र्विया। क्या श्रव कांग्रेसी हिन्दू नेता भी स्वराज्य का श्रन्त कर देंगे ? हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य केवल हिन्दू-संगठन से होगा। ऐसी बातों से नहीं कि तुम खिलाफ़त की गाय की रचा करी श्रीर मुसलमान तुम्हारी गोमाता की रचा करेंगे। महात्माजी के मोटे भैया "शौकतत्राली" गोहत्या की धमकी देते ही रहते हैं। श्रव खिलाफ़ेत की गाय की तो रत्ना श्रापने करली श्रीर वह अन्त भी होली। अब तुम्हारी गोमाता की रज्ञा मलावार, कोहाट, सहारनपुर, मुल्तान, श्रागरा, कलकत्ता, श्रजमेर, लरकाना, लाहौर, दिल्ली में वलवों के रूप में मुसल-मानों द्वारा हो रही है । वड़े से वड़े मुसलमान शुद्धि का विरोध करते हुये फतवा दे रहे हैं कि मुरतद (शुद्ध) वनने वाला श्रीर वनाने वाला वाजिवुल क्रत्ल है। इस पर श्री पूज्यपाद खर्मवासी धर्मवीर शहीद स्वामी अद्धानन्दजी ने

देक॥ पम राम० पम राम० तारे, पम राम०

खूब उत्तर दिया था। वे पूछते थे कि अव कींसिल में फ़त्ल murder के लिये क्या खिलाफत के हामी संशोधन पेश करेंगे १ श्रीर लाटसाहव से विनय करेंगे कि साहव । "ताज़ीरात हिंद'' से ऋत्त की दफ्ता में इतना श्रीर बढ़ा दो कि "यदि कोई मुस-त लमान हिन्दू वन जायगा और यदि कोई मुसलमान इस मुरतद् को या ग्रुद्धि करनेवाले को मार डालेगा तो उस मुसलमान को सजा नहीं मिलेगी श्रौर वह करल करल नहीं समभा जावेगा" ? इसो वास्ते हम यह कहते हैं कि जब तक मुस्लिम धर्म में कुरान में काफ़िरों को क़त्ल करने की प्राज्ञा है. मन्दिरों को तोड़ने वाले व लुटेरे खर्गड़ार प्राप्त करनेवालें कहे गये हैं तब तक कदापि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य नहीं ही सकता । श्रतः एकमात्र उपाय यही है कि महर्पि द्या-नन्द के प्राचीन वैदिकपद्धति के श्रवसार धर्ममार्ग पर चलो श्रीर ग्रुव्हियां खुव करो। हिन्दू-महासभा द्वारा वताये हुएँ रचनात्मक कार्य करो। मुसलमानों की फैलाई हुई भूठी खबरें मत मानो कि ज़बरदस्ती से मुसलमानों की दिन्दू बनाये जाते हैं। श्रीर न खराज्य की श्रोट में वैठकर उन मुसलमानो को बातें सुनो जो यह कहते हैं कि 'हिन्दुश्रों के पास तो धन है, विद्या है, रुपया है, सब कुछ है परन्तु मुसलमान कंगाल हैं इस वास्ते मुसलमानों के संगठन की तो ज़रूरत है परन्तु हिन्दुश्रों की नहीं"। प्रिय भाइयो ! यदि ऐसी बातों के चकर में चढ़कर आपने शुद्धि तथा हिन्दू। संगठन छोड़ दिया तो बेड़ा गर्क हो जायगा।

इसलिये यह मत सममी कि भारत के सात करोड़ मुसक मान कैसे हिन्दू चन सकते हैं? क्योंकि इतिहास बताता है कि

1:

ऐसा हो संदत्ता है। वेत सारे मुसलमान रंगां है। कोई मुसनमान मुन्द दा आयो मुस्त्रम्भ र गर भीद यां किंगून ने के मुसलमानी कारित् हैन .-हिमाता वानी स्ट्राने , मुसलमान हरी हर ए., निर्माता इमारे पृत्ति ने हैं। कृतकार्यना इत्र हुः है । मुस्तिम पंत्र मानं हा है दर् आर्थसम्या हो संस्ट ६ िहर्समात्र समिद्दान हो ॥ भाज हो महोत दीन ह पुनः चक्रवनी हाज्ञान्द्र राष्ट्रिक में सुन्न और हाँने कार ह छित में पूर्व का सहर हो ,

131

हिए मिल्टिंग दिन नहीं हो पटी । तकार के के महा थी कि उस पत्र कि के महा सी की उस पत्र कि के मिलामानों को हम्हों के कि वि । स्तीका प्रतिकार देव के कि तिथि वनाकर सेवा नाम प्रकृत

)

इ कासित में ज्ञ हानी संशोधर प नहर्भागताइंग कि 'चरि हों हैं मुनहमान रच मुगर् तो उस सुबक्त का नहीं हैं कि जब तक ही करने की का हार प्राप्त करने गरेलम रेक्न में। हो है कि महीं ट रुपार धनेमानं पर है, ासका जात उत्तर ह शंदेल हों। न सुमहमाना हो। को कोट में केल करते हिंदि कि ग्रा है, जर इन्हें<sup>ड</sup> समलगान हे हैंदी

रे इंग्लि

ज्ञाल हे मांव हते!

न्यों के इतिहास करावा

A=X

T. W.

及强人

ऐसा हों सं<del>प्र</del>ांता है। स्पेन पोर्चू गाल श्रीर युरुप के कई भाग. सारे मुंसंलमान होगये थे। परन्तु अब टकीं को छोड़ कर कोई मुंसलमान मुल्क वहां नहीं रहा और वह टकीं भी श्रां या मुसंजमान ही रहा । करोड़ों की तादाद वाला वौद्ध धर्म हिन्दुस्तान से मिट गया । फिर ७ करोड़ मुसलमानी का हिन्दूं होना असम्भव नहीं। अतः श्वेतं नर्जीले हिमालय वांली मात्ममि जारतं की पूजां करना जव मुसलमान सीखेंगे तब ही स्वराज्य होगा। भारतीय राष्ट-निर्माता हमारे पूर्वजी ने विदेशियों को हिन्दू बना कर ही शतकार्यता प्राप्त की थी। महर्षि स्वामी द्यानन्द ने भी हिन्दू-मिल्लिम ऐक्य सच्चे रूप में यही बतलाया कि सब यवन ब्रार्थ्यसभ्यता को स्वीकार करें। बढ़ा हर्ष है कि सारा दिन्द्र-समाज इस सिद्धांत को मान गया है। इस वास्ते यदि भारत का प्राचीत गौरव पुनः स्थापित करना चाहते हो श्रीर पुन: चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो श्रुपेर संसार में सुख और शांति चाहते हो तो हिंदू-सङ्गठन और शुद्धि में पूर्व बल से जुट जावो, श्रवश्य विजय होगी।

# हिन्दू मुस्लिम ऐक्य कैसे होगा ?

**देमरण रहे कि सिद्धान्तों का इनन कर के कन्नी एकता**. नर्रं । विकास वह थी कि उस समय सिंदान्तों का इसने रालती की वह, महीं हो सकी। लखनऊ पेक्ट में जो हमने रालती की वह, ्रिश्चये। इसीका प्रतिफल हमें आज भुगतना पढ़ रहा है। मै खयं लखनक कांग्रेस में अजमेर मेरवाड़ा मान्त की श्रीर से प्रति-निधि वनाकर भेजा गया था और उस समय हम मुसतमानों

राम राम० तम राम॰ गरे, ाम राम० वस राम०

को उनकी तादाद से अधिक इतने अधिकार दिये जाने के विरोध में थे। परन्त नेताओं के सामने हम लोगों की कुछ न, चल सकी थी। चीन की मिसाल हमारे सामने है। चीन के प्रसिद्ध देशभक्ष डाक्टर "सुनयतसेन" ने केवल देशभक्ति - से प्रेरित होकर शान्ति स्थापनार्थ सिद्धान्तीं की हनन कर . चीन में उनके विपत्ती दल से राज़ीनामा कर लिया श्रीर श्रपने प्रधानपद को छोड़ दिया परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। चीन में रिपवलिक प्रजातन्त्र होने पर भी खूब परस्पर में दशड-मुगडसम्मेलन हो रहा है। खुन खरावी हो रही है। आई आई का गला काट रहा है और विदेशी ताकतों की बन आरही है। हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिये "कि ७ करोड़ मुसलमानों के विना मिलाये स्वराज्य मिल ही नहीं सक्ता। श्रतः सिद्धान्तों का इनन कर के भी राजीनामा करलो। " जब मुट्टी भर अप्रेज़ संगठित होकर सात समुद्र पार से आकर हमारे ३३ करोड़ पर राज्य कर सक्ते हैं तो क्या २२ करोड़े हिन्दुओं में इतना वल नहीं है कि वे अपने ही देश में देशमक्तिहीन, सिद्धान्त-विहीन लोगों को सीधे मार्ग पर ला सकें श्रयत: शुद्धि को ही मानव जाति के उद्धार का मन्त्र मानी श्रीर इस कुंजी की लेकर विजय का द्वार खोल दो। चर्च मान के हिन्दू मुस्लिम दर्जों से मत डरो। यह तो उत्तम प्रेम की निशानी है। लोहे के दोनों हुकड़े गर्म क़िये जायंगे तो एक ही चोट में मिल जावें गे। ठंढे श्रीर गर्म लोहे का मिलाप नहीं हो सका। ५ पुज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी यही कहा करते थे कि हिन्दू ठएढे हैं और मुसलमान गर्म हैं। या तो मुसलमानी के ठएढे होने पर पानी में पानी की तरह हिन्दू मुस्लिम एक्य होगा। या हिन्दुओं को भी गर्म होने दी फिर हिन्दू मुसलमानक्रपी

नमं होहों में नेह रेगा की स्यनादी तारातें को नाही के द्वनादवाता मूनर जान के श्रीरहिन्दू मीना में माना को बत्याना बन दान है की आने हैं। किर गर्न मुन्तवारों के पेखा मेत्र हो जाना हैन कि बे ह योदे को की का का स्रोहे पर नहीं हिन्हों की अतः हिन्दू हुन्किन के स्व

[1

मिप्रिन हैं बिना हिसां छनं है हैं हैं ही जाने वो हिन्दू मुक्तिन हैं हैं है

}

हार दिये जाने हे

लोगों की इव

हमारे सामने है।

ने केवल देशमिं

की हना कर

मा कर तिया श्रीर

कुछ नहीं निकता।

हुव परस्यर मेंद्रः

रही है। आई आं

हिं की यन श्रारही है।

**७ करोड़ मुलल**गारी

हं हिल्डुओं में लि

रामकि दोन, सिंडान

कें? अतः शुद्धि कोई

और इस हुंबेर

भान के हिन्दू मिर्हि

की निशानी है। हो

रक हो चीट में वि मलाप नहीं हो हरी

यही कहा करते हिंक

ायतो मुसल्माकी

हिन्दू मुस्लिम एंका है हर दिन्दू मुसलमार्वा

का। श्रतः सिद्धानी प्रत

जब सुड़ी भर क्रों

गर्म लोहों में मेल होगा। श्रीर स्थायी मेल होगा। श्रत: स्वरा-ज्यवादी भाइयों को चाहिये कि वे हिन्दुन्नों को "समभौता, द्वना द्वाना, भूलना, माफ करना" छादि वार्ते कहना छोड़ दें श्रीर हिन्दू संगठन में सहायता देकर शुद्धियां कराकर हिन्दू श्री को बलशाली वन जाने दें और उनका भी लोह ज़रा गर्म हो जाने दें। फिर गर्म मुसलमानों से गर्स हिन्दुश्रों का चोटें खाकर पेसा मेस हो जायगा जैसा कि दो गर्म लोहे के दुकड़े सोहार के हथोड़े की चोटें खाकर एक हो जाते हैं। ठएढे और गर्म लोहे पर चाहें जितनी चोटे मारो कदापि होनों नहीं मिलेंगे। श्रत: हिन्दू मुस्किम ऐक्य का यही मूलमैन्त्र है।

कुछ कांग्रेसी हिन्दू यह भी कहते हैं कि अल्पसंस्यकों की हिन्दुश्रों की श्रोर से विशेष श्रधिकार मिलने चाहियें ? परंतु जब पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पूर्व बंगाल श्रादि में ग्रहप संख्यक हिन्दुश्रों को विशेष श्रधिकार देने की वात कही जाती है तो कांग्रेसियों की उदारता दुम द्वाकर द्वक जाती है। इन्हीं कांमेसी हिन्दुओं ने श्रपने श्राप को सुसलमानी की दृष्टि में निश्पच और बेलाग साबित करने के लिये हिन्दुओं के पत्त को निर्वेत दिखलाया है श्रीर मुसलमानी की साम्प्रदा-यिकता को खूब ज़ोर पकड़ा दिया है। तब हो तो आज सीमा प्रदेश के हिन्दू अपने २०० वर्षों के पुराने घरों से निकाले जारहे हैं और सरकार भी तमाशा देख रही है।

### मिश्रित निर्वाचन

बिना किसी शर्त के यदि मिश्रित निर्वाचनप्रणाली जारी ही जावे तो हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में एक क़दम हम, आगे बढ़ का।

ाम राम०

ाम राम०

गरे,

वम राम०

राम०

सके हैं। मगर यदि प्रांतों की पृथकता छादि की शर्ते लगाई तो कुछ नहीं हो सका।

जी कांग्रेसी शासनपद्धति के सुधार की वातें कह कर हिंदू मुस्लिम ऐक्य पर ज़ोर देते रहते हैं उन्हें ज़रा मुसलमानों को इस मानसिक वृत्ति पर ध्यान देना चाहिये। "वे समभते हैं मानी शासनपद्धति के सुधार में हिन्दुश्रो का ही स्वार्थ है। उनका खयाल है कि भले ही हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों दोनों की हानि हो और अंग्रेज़ों को सोलह आना फायदा हो तो भी कोई बुरा नहीं। वे कँइते हैं कि मुसलमानों की अपेला हिंदू ही स्वराज्य के लिये अधिक व्यत्र हैं इसलिये मुसलमानी की जाइज़ नाजाइज़ कुल शत मानना ही चाहिये। मिश्रित निर्वाचन को कई मुसलमान बुरा समभते हैं तो भी यदि हिन्दू इसके लिये उचित मूल्य देने की तग्यार ही ती वे इस 🛝 पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं।"मुसलमानी का यह मोल तोल ठीक करना श्रीर यह व्योपारिक नीति दर्शाना कदापि ठीक नहीं है और स्पष्ट वतलाती है कि मुसलमान हिन्दू मुस्किम एकता के लिये व्याकुल नहीं हैं। अतः प्रधान हिंदूमहासभा "डाक्टर मुंजे" ठीक ही कहते हैं "मुसलमानों को संख्या ७ करोड़ और हिन्दुओं की संख्या २३ करोड़ है। जो अंग्रेज इन दोनों पर राज्यं कर रहे हैं उनकी संख्या कुल ४ करोड़ है। यदि ७ करोड़ मुसलमान अलग भी रहें तो क्या २३ करोड़ हिन्दू स्वराज्य पाने के सर्वथा श्रयोग्य है ?" हिन्दुश्रों को इस वात पर विचार करना चाहिये। फिर क्यो हिन्दू उनकी साथ लेने की इतने सालायित हैं ? शारीरिक यस, बुद्धि, ब्यवसायिक ज्ञान किसी वात में हिन्दू किसी भी संसार की

जाति से कम वर्त है । इस्स पाने कित्रे प्रकारिक का क वस्तु है ।

रीकीत है। विश्वेद्दि हिंगु सम्बद्ध नरीं दिन हड़ा न्या । १९ क्रमोर्ड दिस के स बरोरे किन है महार करनेन शासिक वर्षेत्र वर्षेत्र क कर्तुमनस्यक्षः भाक्षा ही, हुस्तान रह हमा र प बारेगा (ए इंग्रन्तः) ्रवारक्षिक्षं स्वार्धिक श्री मुल्तकती कर १० १० क्षत गान्द्रभाग्य गाँत हो सार क्षा क क्लाइन्द्रिक्ष देवा द करते है। तत्र है हर जि परता रे तका है है। इस्त वेस्ट वर् मा हुउन्हें है ? हुन अवदेति हित्ते हेत्य के एक में घर में खर द र म र मुख्य

पार्ति केन केन हैं। चाहते । वे स्म का है कि के नोक्स फिल्कों चारे

)

की रातें लगार

शारीरिक वृत, जुरि

किसी जी संसार्ध

जाति से कम नहीं हैं। केंबल संगठन नहीं हैं, श्रेत: स्वंशिन्धी पाने के लिये आन्तरिक संगठन करना सब से प्रथम आवश्य-क वस्त है।

कांग्रेसी हिन्दू, हिन्दू मुस्लिम पेक्य र चिल्लाते हैं श्रीर यातें कह कर हिंदू रसलमानों की इस कहते हैं कि दिन्दू मुसलमानों में मेल हुये विना स्वराज्य समसते हैं मानो नहीं मिल सका। परंतु वे नहीं सोचते कि क्या दुनियाँ भर में कभी भी किसी को स्वराज्य विना कप्र और आपत्तियों के त्वार्ध है। उनहां मानों दोनों की उठाये मिलां है' ! हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के दो रास्ते हैं एक कायदा हो तो शं श्राराम का श्रीर दूसरा विपत्ति का। सर्व हिन्दू गीरव की खो कर मुसलमान बन जाओ, श्रांच्यों की उनकी इच्छातुसार कुचल को अपेना हि तिये मुसलमानी दी, मुसलमान एक साथ प्रसन्न हीं जावेंगे और भगड़ा मिट चाहिये। मिधि क्रा जावेगा। परंतु कौन पेसा हिन्दू होगा जो स्वार्थ के लिये अपने बाप दादों के गौरव को मिटाने को तत्पर होगा और वर्षता ने हितो भी र्य १००० यार हों तो वे स पूर्ण मुसलमानी धर्म अपने आराम के लिये ब्रह्ण करेगा? अत: स्वराज्य के इच्छुक हिन्दुओं के लिये अपने पूर्वजों के नमानी का यह मोन गीरव को रखने वाला सचा रास्ता त्याग श्रीरतपका है। यह तदशांना कश्विशेर कर्दिकाकीर्ग है। उसी मार्ग पर चल कर शुद्धिं संगठन लमान हिन्दू मुरिहन करने के पश्चात् हमें स्वराज्य अवश्य मिलेगा। हिन्दू मुस्लिम प्रधान हिंदूमशस्त्री पकता के लखनऊ पेक्ट, बंगाल पेक्ट श्रीर हाल में वस्वई लगानों को संखा। पेक्ट यह सब शर्तनामे श्रीर समभौते निष्फल- गये हैं। श्रतः हि है। जो प्रवेश ा, जुत्त ४ करोड़ है। अब ऐसे पेक्टों के चकर में पड़ कर समय बरवाद। करने के स्थान हे तो स्या २३ की 🖙 में घर में सुधार के काम में सब को लग जाना चाहिये। हे ?" हिन्दुओं होत तर क्यों हिन्दू वर्ती /

पार्सी श्रीर ईसाई पृथक् निर्वाचन के अधिकार नहीं चाहते। वे इस बात में सहमत हैं कि जो योग्य ही उसे ही नीकरी मिल्नी चाहिये। व्यवस्थापक स भायें, म्यूनीसिपल, क॥

प्रम राम०

ाम राम॰

गर,

ाम राम०

म राम०

1-5y 4- 1

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सव में साम्प्रदायिक निर्वाचन के वेविरोधी हैं। परमात्मा करे कि सुसलमान आई भी श्रल्पसंख्यक पार्सियों और ईसाइयों का श्रमुकरण करें।

हिन्दू इतिहास बतलाता है कि आजतक संख्यामें अधिक होने के करण उन्होंने कभी भी किसी गैर-हिन्दू सम्प्रदाय पर अखाचार नहीं किया। हां, मुसलमान जहां २ अधिक संख्या में हैं वहां २ वे अवश्य अखाचार करते हैं। देश्रो पूर्व वंगाल, कोहाट, मुलतान, ।सिंध, सीमा प्रदेश आदि में बहु संख्यक मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर कितने अखाचार किये हैं शुमलमानों से ऐम्य करना सर्वधानिरर्थक है क्योंकि वे सरकार से जाकर कहेंगे या रायल कमीशन के सामने जाकर गवाही देंगे कि इतना तो हमें हिन्दू हो देते हैं आप क्या अधिक देते हो ताकि आपकं राजभक्त वने रहें। उनकी "रेशियो बिल" "सोने के सिक्के" साम्राज्य वाणिज्य को विशेष सुविधा दी जाने के संबंध में सरकार से मिलावट की नीति ने हिन्दुओं की आंखे खोलदी हैं और उससे हमें पूरी नसीहत अहण करना खाहिये।

स्वराज्य कोरे मुसलमानों के मिलाने से नहीं मिल सकता। क्योंकि कई गुसलमान तो स्वार्थ के वशोभूत हैं। वेतो "मीर जा- फिरों" धीर "मीर कासिमों" के समान अपने हित के लिये देश को वेचना चाहते हैं। मुसलमान तो स्वतन्त्र आरत को पहले पहल दास बनाने वाले अरबी "मुहम्मद विनकासिम" के नाम पर अपने अखबारों के "क़ासिम विजयाह्न" निकाल रहे हैं। लेजिस्लेटिव एसेम्बली की कार्य्यवाहियों से पृथक् मुस्लिमपार्टी की स्थापना से भी यह स्पष्ट सिद्ध है। उनका संयुक्त मताधिकार

श्रीर सिंग और किल शाहि सब बार्ने रंग्यं में में म रिक्त नंति में वेर्पत है व न त्राना चारियारवं में दे वह यह है हि तिरेशा छोड़ कर जो बीन हैं इस सब से प्रविक्त केंद्र जिन है, सावे चाहे वह हिन्दू हैं, \*\* हमने यह तर कर किर दि पता या उम स्वार प इतने हार्शनहीं दें र १३ दें फूट दाबीद की हिन चंग, हाथ में दे दिना दिनका, रहे और उनह मार हैं , अक ए० मोठांनाना हाइ हिन्दू मुस्लिम देश ह .. गलतियां करने ही एउन है। कमेरी ने किर वहाँ हिन्ह कि वह हमेछा हरते। गुर हिन्दुत्रों का धरा क्षेत्र होत कांत्रस हमेरा सुमहत्त्र इस बोर बिन हो हुन्ह इन स्तान को शासन मुक्त कर कर कांत्रेस कपेटा ने द्वारों ने स्था सिंच सोमा यांत की तिये नायेगा। कार्यस उन्हें हैं

। के वे विरोजी है। संराक पानियाँ

संस्थान अधिक हेन्द्र सम्दार पा २ अधिक संस्ता देशे पूर्व काता हे में बहु दंशन कितने अस्ताना निर्द्धक है क्योंने स्मागन के साले हो उनकी 'सिंग की निर्गन स्नीति हैं को निर्गन स्नीति हैं स्माप्त की नीति हैं हमें पूर्व नतीति हैं

सेनडीं भित प्रका न हैं। वेती 'मंतड प्राने दिन के तिर्देश तन्य भारत को वार्त विनकासिम 'के हा कि विकास रहे हैं। से पूर्व क्ष मुस्तिमार्थ का संयुक्त मताबिक्षा का संयुक्त मताबिक्षा श्रीर सिंघ श्रीर पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश का पृथक वनाना श्चादि सब वालें देशप्रेम से प्रेरित होकर नहीं, विलक व्योपा-रिक नीति से प्रेरित हैं और हमें कवापि इनकी चालों में न श्राना चाहिये।हमें तो सिद्धान्तों परही मेल करना है श्रोर वह यह है कि किकंबन्दी घर्मपंय जाति श्रादि के क्ष्यनों को छोड़ कर जो योग्य हो उसे ही नौकरी मिसे और जिसको सब से श्रधिक बोट मिले बही काउन्सिलों में, पसेम्बली में चुना जावे चाहे,वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। जिस दिन हमने यह तय कर लिया कि फलां जगह हिन्द ही चुना जा-एगा या उस स्थान पर मुसलमानों को इतनी नौकरियां भ्रौर इतने काउन्सिलों में स्थान मिलने हो चाहियें उसी दिन हमने फुट का बीज वो दिया और हमारा भाग्यचक्र उन विदेशियों के हाय में दे दिया निनका स्वार्थ यही है कि भारत में मतभेद रहे श्रीर उनके राज्य की नींच पाताल तक लग जावे। देश-अक्त प० मोतीलालजी नहरू की अध्यक्तता में स्वराज्यवादी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के ढकोसले को कायम रखने के लिये गलतियां करते ही रहते हैं। हाल में ही आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने फिर वही हिन्दुश्रों के प्रति अन्याय किया है जैसा कि वह हमेशा करती रहती है। श्रीर इससे कांग्रेस के प्रति हिन्दुश्रों की अदा श्रीर भिक्त, दिन २ उठती चली जा रहां है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को राजी करना चाहती है और इस वार सिंध को पृथक् शांत और सीमा प्रदेश और विलोचि-स्तान को ग्रासन सुधार का फायदा देने के लिये आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में प्रस्ताव पास कर दिया, है। इससे सिंधं सीमा प्रांत और विलोचिस्तान में मुसलमानी राज्य हो जायेगा। कांग्रेस वाले सिद्धान्त से तो कहते हैं कि हमते

क॥

उस राम०

ाम राम०

ारे,

म राम०

म राम

(२१६)

.

सिंध इसलिये पृथक् किया क्योंकि इसकी आपा पृथक् श्रीर पृथक् २ भाषा के पृथक् प्रांत होने चाहियें। परन्तु जब इनसे कहां जातां है कि "सिलहर श्रीर कचर" के ज़िले जो व-ङ्गाली बींतते हैं उन्हें बङ्गाल में मिला दो ती इनकी सिट्टी गुम हो जाती है। क्योंकि इन ज़िलों के मिलाने से मुसलमान नाराज़ हों जार्टिंगे श्रीर मुसलमानी के नाराज़ होने का कारण यह है कि इन ज़िलों के बङ्गाल में मिलने से बङ्गाल में हिन्दुश्रों कीं श्रावादीं की श्रधिकता हो जावेगी। इसी प्रकार से दिल्ला पूर्व पञ्जाब की वही भाषा है जो संयुक्त मान्त की उत्तरी ज़िलो की आषा है। इन संयुक्त पांत के ज़िलों को पंजाय में मिला देनां चाहिये। पर इनको पेसा करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मुसलमानों की श्रिधिक संख्या वाले प्रांतों को यह छूना नहीं चाहते। अगर ज़ंबानी पर ही भारत की बांटना है तो पञ्जाव की उद्दे श्रीर पंजाबी भागों में बांटो। मद्रास में चार भाषाएं बोली जाती हैं उसे चार भागों में बांटो। यम्वई को गुजरात, महाराष्ट्रं, करनाटक श्रीर सिंधी प्रांतीं में चांटी। पूर्व वहाल श्रौर बंद्राल में एक भाषा है इन दोनों की मिलाश्रो। विहार श्रीर उड़ीला में बिहारी श्रीर उड़ीला बोलते हैं इसकी दी भागों में बांटो। मध्य भारत विल्कुल उड़ जायेगा और इसकी दूसरे हिन्दी श्रीर मरहटी प्रांत में बांटना पहेगा। दिएलीकी यूंव पीव में डालना होगां, इनमें अजमेर, आसाम, बरमा यह सब श्रतम श्रंत होंगे हो। ऐसा करने में बड़ी २ श्रसुविधायें होंगी। परन्तु कांग्रेस वालों को तो मुस्लि-में राज्य क्रांयम करने के लिये सिंघ में ही यह भाषाचार व्रातों का पचड़ा लगाना है। न्याय कहां हैं ? सिंध वाले हिन्दू धम्बई से पृथक् नहीं होना चाहते। फिर कांग्रेस वाले उन्हें

द्वाकर पूछक गाने के सर हिन्दू करिन करिया षायन हो उत्ते प्राप्त यनाने से नहीं होता हार्ने ह बहु गया है कर कर है. इस बात है निर्देशन है तेकर को वेन्द्र हैं हैं बास बाद न्हें क्लें हों स्यूनिकित क्षेत्र होत चाहे कोई हो हो नगर ह श्रीर मुलनमने इ हिंद ह क्या मुख्यस्य स्टब्स् जगह बातां रमने इः - इ कारी एकों हो क्रांत्रेक वाले महरती है हरा द स्कृती में वहाँ उन रेक्ट, कितार बन्ने शक्त ए विद्यालय में करते हुन्द व सेलेंगे। का महर्ग हैन शाग तेंगे। यति कार्य कर् ती क्या आवादी है है है है तेवार है। पत्नु हान् बाह्वं। (नहीं ती के हुई है। लिसो (नीति) हे हो हिन् कर वृथा राजीनार इस्ते नहीं होते, कुछ नहीं है। हुन

)

ी आणा पृथके हेर्ये। परन्तु तर " के ज़िले जो क इनकी सिट्टी गुप नुसंलेमान बारावं नं कारण यह है त में हिन्दुश्रों वी कार से दिवण । उत्तरी जिलों की ाव में मिला देना हीं होती क्योंहि ती यह खूना नहीं 🖅 टना है तो पड़ार १ राज स में चारे भाषाए स्वर् को गुजरातः वांटो । पूर्व बङ्गान मिलाश्रो। विहार नते हैं इसको वे डड़ जायेगा भीर में बांटना पहेगा। श्रजमेर, श्रासाम, । ऐसा करने में ग्रांनों को तो मुसि ही यह भाषावार हैं ? सिंघ वाले हिंह

कांत्रेस वाले इन्हें

दवाकर पृथक् रहने के लिये कहने वाले कौन हैं। इससे सब हिन्दू कांग्रेस,कमेटियों को छोड़ देंगे श्रीर राष्ट्रीय जीवन का अन्त हो जावेगो। हिन्दू मुस्लिम ऐक्य आपावार पृथक् प्रांत वनाने से नहीं होगा क्योंकि कई मुसलमानीं का स्वार्थ बहुत वद गया है और देशभक्ति जाती रही है। क्या मुसलमान इस बात के लिये राज़ी हो जावेंगे कि ऊंची नौकरियां परीचा लेकर जो योग्य हो उसे दीजावें श्रीर मुसलमानों के लिये खास जगह नहीं रक्खी जावे ? क्या मुसलमान इसी प्रकार से म्यूनिसिपल श्रीर डिस्ट्रिक्ट बोर्डी में इस वात की मानेंगे कि चाहे कोई हो जो लायक हो वह इन कमेटियीं में चुना जावे श्रीर मुसलमानों के लिये खास तादाद खाली न रक्खी जावे ? क्या मुसलमान सरकारी स्कूली श्रीर कालेजी में श्रपने लिये जगह खाली रखाने पर वल देना वन्द कर देंगे ? पया वे सर-कारी स्कूलों को श्रपने मज़हबी कुरानी इस्लाम के फैलाने वाले मदरसों में तबदील करने के प्रयत वन्द करेंगे ? क्या वे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कितावीं को इस्लामी तवलीगी कितावें बनाने का प्रयत्न वन्द् करेंगे १ क्या वे किंसी भी विश्व-विद्यालय में श्रपनी, पृथक् जगह रखने की मांग की वापिस लेलेंगे ? क्या सरकारी टेक्स श्रदा करने में भी वे इन्साफ से भाग लेंगे ? यदि, श्रावादी से ही वे सब जेगह इक मांगते हैं ती क्या श्राबादी के हिसाय से वे सरकारी टेक्स देने की भी तैय्यार है । परन्तु यह इनमें से एक भी बात नहीं करना चाहते। इनको तो भीठा २ हप श्रीर कड्वा २ श्रु' वाली पा-लिसी (नीति) है श्रीर हिन्दू वेवकूफ हैं जो इनके चकमें में शा-कर बृथा राजीनामे करते फिरते हैं। जब तक हिन्दू संगठित नहीं होते, कुछ नहीं हो सका।

क॥

प्रम राम०

ाम राम०

गरे,

म राम्

. .

म राम०

प्रिय हिंदुश्रो ! हमारी संकीर्णता, भय, कायरता श्रीर जल्दी राज़ीनामें करने की श्रादत से ही मुसलमानी धर्म फैलने में मदद मिली है।

श्रफ्तगानिस्तान, कश्मीर, बङ्गाल श्रादि सब हमारी मू-र्खता से इसी प्रकार मुस्लिम वनाये गये। अत: हमें मुसल-मानों की धमकियों में श्राकर इनसे मेल नहीं करना चाहिये। कुछ भारतीय मुसलमान उस वालक के समान हैं जो सदा अपने पिता से अब जाता है, फैल जाता है, भूंठ वोलता है, मुकर जाता है, इक़रार पर कायम नहीं रहता, अपने पिता के साथ वाज़ार में एक चीज़ होने के वायदे से जाता है परन्तु वाज़ार में जाकर रोने लगता है श्रीर दूसरी वस्तुश्रों को दिलवाने की अब और हठ करता है। होशियार पिता उसे प्रेम से समसाता है परन्तु उव वह समसने पर भी ज़िह नहीं छो-ड़ता तो वह उसे रोने देता है श्रीर फिर वाज़ार नहीं लेजाता, श्राखिर थोड़ी देर में तंग श्राकर वालक रो घोकर हार कर • कहता है "श्रच्छा जी मेरा इक है वहीं चीज़ दिलवादी, खालूंगा। मैं श्रीर नाजाध्ज़ तौर पर मांग नहीं पेश करूंगा" यह कह कर "मियाजी पछतावेंगे श्रीर वही चने की खावेंगे" वाली कहावत चरितार्थ करता है। प्रिय हिन्दू आर्यवीरो ! यदि मुसलमान मचलते हैं श्रीर समभाने पर नहीं मानते हैं तो इनको अलग छोड़ो। इनको अपनी राह जाने दी। वे धीरे २ अपनी मूर्खंता आप समर्भेगे और इमारे संगठित होते ही अपने आप हमारे साथ मैत्री करने आवेंने । यह स्मरण रिखये संगठित हिन्दू अकेले ही विना मुसलमानी की, सहायवा के स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। भीर दोनों विधर्मी

निरेशी शिंदरों की हग -जनामारें कीर कारिया क शब्द स्माग्य कर कारण क

> तास देतः वर्षे गुप्ता तान वर्षे में भूगे दा तन व्याप स्त्र में दा वत व्याप स्त्र में दा

> > No.

( २२१ )

कापरता और तुसलमानी धर्म

रतः हमें सुसह

करना चाहिये।

हैं जो सहा अने

रोलता है, मुक

गरे पिता के **स**ह हे परन्तु बटा

शिहिद्द नहीं के ह्नार नहीं हेजात ते चोहर हार हा र चीज़ दिसवारो नहीं देश, कहणीं ीचने की सार्वे टिन् आवर्षती। पर नहीं मानते हैं

क्षों को दिसकों पर पितां उछे प्रेम हे हुन्न्य

सब हमारी म

विदेशी शक्तियों को हरा सक्ते हैं। हमारे मार्ग में अनेक वि-घ्नवाधायें श्रीर श्रापत्तियां श्रावेंगी परन्तु हमें तो कवि के यह शब्द स्मरण कर बरावर काम करते जाना चाहिये:-

लाख देखा करो दुश्मन की नज़र से हमको। लाल भाषों से नहीं यह ख्याल बदल जावेंगे।। तन श्रगर जल भी गया, खाक रहेगी वाकी। इस पै लाखों ही शजर फूलेंगे फल जायेंगे।। का

ाम राम०

ाम राम०

गरे,

म राम०

म राम०



राह जाने ही। ति हमारे सर्ग

इरने श्रावने। म

रता मुत्तवमानी है । और दोनी विवर

\* श्रो३म् \*

# शुद्धि चन्द्रोदय

#### शुद्धि और सिक्ख इतिहास

व्रह्मा उत्पत्त, श्रोंकार किया जिनचित्त । घोंकार सैल युग गये,, श्रोंकार वेद निर्मये शब्द उद्धेर, श्रोंकार गुरुमुख तरे । श्रों श्रद्धर सुनहां थिचार, श्रों श्रद्धर त्रिसुवनसार। [श्री त्रादिग्रन्थ साहित्र, गुरु नानकदेवजी महाराज ] चादि अपार अलेख अनन्त, अकाल अभेप अलख अनाशा । कै शिव शक्ति दिये श्रुतिचार, रजो तम सत तिहो पुरवासा । दिवस निशा शाशि सके दीप, सुसृष्टि रची पञ्चतत प्रकाशा। वैर बढ़ाय लगाय सुरासुर, आपह देखत वैठ तमाशा । [श्री दशम ग्रन्थसाहिव, श्री गुरु गोविन्दासंहजी महाराज] सकलजगत मो खालसापंथ गाजे,जगे घर्महिंदू सकल दुंध माजे। [श्रीमुख वाक पातशाही १० छके भगवती छन्द ग्रंग २०]

में लाईर, फरनम है चाई कि इच् मिरा धी है। इसको स्थित प्रोप्त + मृतसामें दावन मात्र हैं से बिन् बहां बन दर वर ग्यांना (शंत्रना) रा म्र वह एक प्रकार से रिल्ड है का सुन्दर्भ मंग्रा कि सनाननं होंग निस्त र श्रीर हुपांता) मध्य हुन निशात हिन्दी र इन है यह साल सर्वे हि हा । मुसल्तमान क्षेत्र मिन्य 🚬 श्री कहारि न रहने हैं। लमानों ने हिन्दुक्रों की द्वारन सदेद कर पंचावर तह है। आर्यंसन वेनिन्दर हन .. विस्त्रोंको सत्ताहत्। हें वे सब हिन्दुओं में हैं हैं हों "युद्धं वाग्" हे हत्त्व है ... सिक्सों पर आर्ति को प्रमू कार्यकृष् में प्रतृत हो। (त्रू श्रों के श्रन्त हा मानः है प्रेन े महासप्ता है नियेप होते न सहायतार्वं हिन्दू मानुहान हो हारा प्रकथक हमेरी हो स्टेंड

\k

)

#### (२२३)

में लाहीर, अमृतसर में भ्रमण करके इस निश्चय पर पहुं-चा हूं कि कुछ सिक्स श्रीर हिन्दुश्रों में श्रभीतक मनमुटाव है। इसको मिटाना प्रत्येक सच्चे देशभक्त का कर्तव्य है। अ-मृतसर में दरबार साहब में से जब से मूर्तियां उठी हैं तब से हिन्दू वहां कम जाने लगे हैं और सायद्वाल को अब दु-ग्यांना (शोतला) पर खूब हिन्दुओं की भीड़ रहती है और वह एक प्रकार से हिन्दुओं के दूसरे दरवार साहब की शकल का सुन्दर मंदिर सरीवर के बीवं में बन रहा है। मैं चाहता हूं कि सनातनी धौर सिक्ख दोनों मंदिरों को (दर्बार साहव-श्रीर दुर्ग्याना ) समान पूज्य भाव से देखें क्यों कि दोनों ही विशाल हिन्दू जाति के श्रंग हैं। सिक्ख श्रार्थ श्रीर जैन भाई यह समरण रक्सें कि जहां हिन्दू मंदिर नहीं रह सकता वहां मुसलमान स्रोग सिक्ख-गुरुद्वारे, श्रार्थसमाज श्रीर जैनमंदिर भी कदापि न रहने देंगे। अभी हाल में सीमा प्रदेश के मुस-लमानो ने हिन्दुश्रों को जबरन निकाला तो सिक्खों को भी खदेड़ कर पेशावर तुक् भेज दिया, श्रतः हिन्दू , सिक्ख, जैन; श्रार्थ्य सब से मिलकर काम करना बाहिये। हिन्दू ती श्रशी तक सिक्खों को अपना भाई ही मानते हैं श्रीर जितने सिक्खगुरु हुये हैं वे सब हिन्दुओं में से ही हुये हैं और हमारे परमपूज्य हैं। ''गुरू के बाग'' के सत्याग्रह के समय तथा श्रन्य श्रवसरों पर जब २ सिक्खों पर आपत्ति आई हिन्दुओं ने इन्हें पूरी २ सहायता कार्य्यरूप में प्रदान की। हिन्दू महासभा ने सिक्खों को हिन्दु-श्रों के श्रन्दर ही माना है श्रीर प्रयाग के श्रर्धकुरभ पर हिन्दूं-महासभा के विशेष अधिवेशन में सिक्खों के सत्याग्रह के सहायतार्थ हिन्दू महासभा ने कई हज़ार रुपये शिरोमणि गुठ-द्वारा प्रवन्धक कमेटी को मेजेथे और सिक्ल शाई भी

क॥

ाम राम०

ाम राम०

तरे,

म रामः

राम०

रत चैंड तमाशा । न्दार्सहजी पराण निहिंदू सक्तत हुंच गांवे

यि

हास

त्या जिनचित्र।

गुरुपुत तो ।

र त्रिभुवनसार।

वनी महाराज

प् अलख् अनाशा

ततिहो पुरवामा

पञ्चत प्रशामा

वंद निर्मेषे। पुरूष

ती बद क्रा रेगी

(२२४)

श्रों के लिये सदा खून बहाने को हैयार रहे हैं। हिन्दू महासभा के सेटफामें पर सिक्ख बराबर यही सिंह गर्जना करते रहे हैं कि हम हिन्दुश्रों के वास्ते विलदान होने को तैयार हैं। श्रभी हाल में हो लाहीर के दंगे में सिक्ख स्त्री के मुसलमानों द्वारा छेड़े जाने पर जो मुसलमानों से सिक्नों का फिसाद हुआ उसमें हिन्दुश्रों श्रोर सिक्बों ने एकही मंत्रीभाव से श्राम शत्रु का बीरतापूर्वक मुक्तावला करकर धर्मराज युधिष्ठिर के निम्नलिखित वाक्यों को चरितार्थ किया।

> परस्परविरोधे तु वयं पञ्चैव ते शतम्। परे: परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम्॥

जय कीरव पांडवों की आपस की लड़ाई है तय तो हम पांच ही हैं और वे लोग १०० हैं किन्तु जय कोई विधमी वाहरी आक्रमण करे तो हम १०४ हैं। जय हिन्दूधमें की रत्ना और सन्मान का प्रश्न उपस्थित हो तय तो यहादुर आइयों को तैयार होकर लड़ना चाहिये और विधमियों के छक्ते छुड़ाना चाहिये। हमें हिन्दूजाति के हढ़ संगठन, मज़बून जातीय-प्रेम, विशाल हद्यता और उदारता को इस प्रकार विधमियों पर प्रकट करनी चाहिये कि विधमीं हमारे गुणों को देख कर स्वयं शुद्ध होकर आर्थ यन जावें।

गुरु गोविंद्सिंहजी स्वयं हिन्दू धर्म के बड़े प्रेमी थे और उसकी रक्ता के लिये विलदान होने को तत्पर रहते थे। उन्होंने श्रीमुख वाक् पातशाही १० छुके भगवती छुन्द् श्रंग २० में कहा है:—

सकत जगत में खालसा पंथ गाजे। जगे धर्म हिन्दू सकल दुंध भाजे।।

'मुडम' राब' र गोरिन्द्रवार्व । इत् दान सक्त र इसी है हुई हैं। स्मित्रं हे यह होता के "शहर मीर् रव नेत े शासका (स्माप्तः, यहां हां किन्ते शे द मान का निका है है है। ने गुरु ने १२ दि इस हैं । रस घर रे फेले हैं। लू स्तीयर के राष्ट्रे न दिया हो ए प्राप्त दे खार्क तित्तं क्या े श्रीरकात करन्त्र है ह गरेणाहिन् तरे दे दे संगद्धन, इति भी विभिन्त शांदर्भ द्वां का है है। बिन्दिनं गोर तत्वर रहेता

सहित्या स्वर्तन हैं हैं के किया है के किया है किया है

रहे हैं। हिन् यही सिंह गर्जन लिहान होने हो में सिक्त हो है — ानों से सिक्तों श 🛴 🗼 र एक हो मंत्रीप्तार करकर घरेता तार्वं किया। श्तम्। शतम् ॥ हैतव तो हमपंच हि विधर्मी वार्ष 😁 धर्म की रहा की 🖓 🗸 हुर भारवीं की तेन 🏄 🥕 हको हुड़ाना चारिं। जातीय प्रेम, विगत वधिमयों पर प्रस

"मुक्तसर" ज़िला फीरोज़पुर की लड़ाई के बाद जब गुरु गोविन्द्सिंहजी "छुत्ते श्राना" ग्राम में पहुंचे तो एक जन्म के मु-सलमान फ़कीर ने गुद्ध होने की इच्छा प्रकट की। गुरु गोवि-न्दसिंहजी ने उसे फीरन हिन्दू बना लिया और उसका नाम "अजमेरसिंह" रख दिया। "देखो गुरु प्रकाश स्रजप्रंथ प्रथम श्रायन श्रंशु १८ सफ़ा २०७"। "श्रानन्दपुर" में जब गुरु गये तव वहां कई सिक्खों को अत्याचारी मुसलमानों ने ज़बरन मुसल-मान बना लिया था। वे सब आग कर गुरु के पास आये। लोगों ने गुरु से पूंछा कि क्या करें ? उन्होंने कहा कि ग्रुद्ध कर लो। इस आज्ञा के मिलते ही वे सब हिन्दू-धर्म में प्रवेश कर गये। इसी प्रकार "वीर बदा वैरागी" ने मुसलमानों से तुमुल संप्राम किया श्रीर हर प्रकार से इस्लाम की जड़ खोखली करता रहा और हिन्दू धर्म का प्रचार करता रहा। "गुरु तेगवहादुर" श्रीर ब्राह्मण "मतीराम" के श्रंग २ कट गये श्रीर श्रारे से चिर गये पर हिन्दू-धर्म नहीं छोदा। सारा सिक्खों का इतिहास हिन्दू-संगठन, शुद्धि श्रीर दलितोद्धार का जाँज्वल्यमान उदाहरण हैं श्रीर हमें पूर्ण श्राशा है कि हमारे सिक्स भाई, जो विशाल हिन्दू-जाति के वीर अङ्ग हैं, अवश्य ही अपने गुरुओं के समान हिन्दू-धर्म की रक्ता में श्रीर मदान्ध इस्लामी धर्म के चय में सदा तत्पर रहेंगे।

"सर्दार कर्तारसिंहजी" जो कि द्रवार साहव अमृतसर के बड़े प्रसिद्ध प्रयो हैं और जिन्होंने सिक्खों के इतिहास को कई पुस्तकों रची हैं उन्होंने बतलाया कि सिक्ख इतिहास में शुद्धि की हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। छुठे गुरु "हरगोविंदजी" ने "हस्तमखां" नामक लाहीर के शाही काज़ी की सड़की "कोलां" क॥

ाम राम०

राम०

राम्

राम०

हे बहे प्रेमी वे की त्यार रहते वे। उन्हों तो इन्द्र क्या श्रां

को देव का सं

गाने। माने॥ 200

को अपनी बीवी बनाकर रक्ता था श्रीर उसके नामका "कोलसर" नामक तलाब अभी तक श्रमृतसर में विद्यमान है। जिल्ली होशियारपुर में श्रनदपुर साहब की श्राधिरी लहाई में गुरु गोविन्दसिंहजी की फीज के यास जन्येदार रामसिंह फी श्रीरंगज़ेंब की सेना ज़रामी होनेपर उठाकर लेगई श्रीर उसके वंस काट कर जबरन मुसलमान बना दिया। जब गुरु के पास यह भाग छिप कर वापिस श्राया तो गुरु ने उसकी सब कथा सुन कर उसे पुनः शुद्ध करकर हिन्दू बना दिया। "देम्बो स्राजशकाण खष्टमरुत श्रम्याय १६।" सिक्य इतिहास से पेसी संकरों मिसालें मिलती हैं जिसमें सिहनियो (रिक्श क्रियों) पर मुसलमानों ने श्रसाचार करकर श्रीर श्रमेक प्रकार के लालच देकर धर्म- अष्ट करना चाहाँ परन्तु वे हिन्दू धर्म पर हढ़ रहीं श्रीर धर्म नहीं छोड़ा।

गुरु गोविदसिंह के पुत्र "फतेहसिंह, ज़ोरावरसिंह" के, जि: तकों कि हिन्दू धर्म के कारण मुसलमानों ने जिन्दा दीवार में जु-नवा दियेथे, निम्नलिखित वचन उनके हिन्दू धर्म के प्रति प्रगाध मूं म को प्रदर्शित क्रते हैं:—

नाति इम तौन के व्यख्याति जग जाने समु, धर्महेत दिया जिन दिल्ली शिर जाई है। तुर्फन बनात जातें धर्म न तजाई है, और इम एक बात कहें तब पाससान। तुर्फ मचे मरे नाहिं हिन्दू रहे मर जाहि, बात ग्रह नाहीं कांच समहं को खाई है। तं सा श्री करें शाक्ति हैं तहीं शिक्ति हैं तहीं से हर है के कि लें से हर है के कि लें से हर है कि लें से के कि कि लें से कि कि कि लें सि कि लें सि कि कि लें सि लें सि

विकास कर किया है। तिकार देश कर किया है। सामुक्त के किया किया है। भागित कर किया है।

1

ž.,

वसके नामका (में विद्यमान है। ाबिरी लड़ारे में शर रामसिंह डो ई स्रीर उसके इस गुरु के पास वह ती सब कया सुर देखो स्राजप्रकार

लच देकर धां इ रहीं श्लीर भं रावरसिंह" के, हि. ज़िन्दा दीवार में चु

धर्म के प्रति आगाव

ती सेंकड़ों मिसाई पर मुसलमानों वे

बाने समु

ताते श्रव-तुमही विचार करो, " चार दिन जीवन के हेत हम धर्म क्यों गँवाई हैं। (देखो पंयप्रकाश पिडशने २ गुरुपुत्रों की मृत्यु का प्रसंग) 💆

श्रागे यह भी गुरुपुत्रोक्तिं देखिये जिसमें हिन्द्रेधर्म का प्रेम कूट २ कर जरा है।

शले तोक पहिरानों बेरि पांनले महिलानों, गाठे बन्धन बन्धावी और खिचाबो कांची खालसो। विप ले पिलाबो तापे मुठ भी चलाबो, मांकी घार में बहावो वांध पायर कयालसो । विछुले विद्यानी तापे मोहिले सुलावो, फिर आग भी लगावो बांध कायर दुशाल सो । गिरी से गिरावो काली नाग से डसावो, हाहा त्रीत ना छुड़ावो इक हिन्दूधर्म पालसो । (देखो श्री गुद्धमध्वजा पृ० १०४)

श्रागे गुरु गोविन्दसिंहजी की निम्नलिखित उक्कि पढ़िये जिससे साफ विदित होता है कि सिक्स और हिन्दू एक हैं।

तिलक जञ्जु राखा प्रभुता का कीनो वड़ो कलू माईसाका । साधुन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सी न उचरी । धर्महेत साका जिन किया शीश दिया पर सिरर न दिया, (देखो दशम प्रनथविचित्र नाटक श्रध्याय ४)

ाम राम०

राम०

#### ( ६२= )

श्रत: हम्दित नम्र निवेदन है कि सिम्ख, श्रार्थ्य, सनानगी, जैन, बीद सप विशाल हिन्दूधमं की साखाएं हैं। श्रीर सभी के गुरु नानक, गुरु गोविन्द, स्त्रामी दयानन्द, शंकरा-चार्य, महावीर स्वामी, गीतम-बुद्ध श्रादि विशाल हिन्दू जाति के पूज्य हैं। अतः सवको मिलकर ग्रुद्धि आंटोलन में भाग लेना चाहिये और विशाल हिन्दू जाति को ईसाई मुसलमानों के हमलों से वचाना चाहिये।

चाहे शुद्ध किया हुआ वीद रहे, आर्य्यसमाजी रहे, जैनी रहे या सिक्ब और सनातनी रहे यह उसकी मर्जी पर है। हमें इस बात की पर्वाह नहीं। हमें तो ईसाई श्रीर मुसलमानी से यचा कर "कृशवन्ती विश्वमार्यम्" इस वेदवान्य की सत्य मान कर हिन्दू-संगठन कर हिंदूधर्म की वृद्धि करनी है।



छी संग

COULDED TO A COULD

Egit and a find the state of a second शुद्धि चन्द्रोदंगंैंॐ शास चन्द्राह्य २००० अधिक महनमोह कार्यः सन्तरः त्रापः है। इंग रच्याः इंग्ल क्रम स्टिडी इंडोतन वें हर इंडोते दुस्तान्ये ाम राम० म राम० तमादी रहे, हैं हैं मनीपर है। हैं मुफ्तमानों से क म राम० ही मत्य मानश राम० ŤI पडित मदनमाहने माल्बीयजी

-,4

1 हीप्रा , देशेशांत्रक्त्य ु ते भोश्नृहार्<del>दा समार</del> ۸ पट कार । क्षेत्र सन्ता हो गा हत वर्षे सरहर संदा है है है ज्य कोहर हो हो है है के करोदों है हिंगा है स्त्रित होते हैं है है स्त्रीर जाते हुए हैं है समाद अंग्रेज हैं है है समाद अंग्रेज हैं है है सकते की परिवास है है है सकते की परिवास है है है सकते की परिवास है है है

श्रो३म्

### शुद्धिचन्द्रोदय

### द्वादश ग्राध्याय

1

### हिन्दूजाति को इस्लामी हमले से वचाओ

तूं वेद का पेयाम सुनाता जा । तूं शुद्धि के नाद व्जाता जा ॥ ले ब्रो३म् का फंडा घर रगड़ा। मिट जाय अवैदिक सव कमड़ा ॥

एक अरव ६७ करोड़ वर्षों से जिस जाति और आर्यं-सम्यता की रचा हमारे पूर्वज करते चले आये हैं वह आज अयद्भर संकट में है। और उसके सर्वनाश के लच्चण सामने हिंगीचर हो रहे हैं। अपना राज पाट और चक्रवर्ती साम्रा-ज्य खोकर भी हमारी आंखें नहीं खुलीं। देशो और जातियों के अधोगति के इतिहास को देखने से पता चलता है कि विनष्ट हुई जातियें भी अपनी सव बुरोइयें जानती थीं और जानते हुए भी पुरुपार्थहीनता, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, ज्यक्तिगत ईर्षा हैपादि तथा देश काल के अनुसार अ-पने की परिवर्तन न करने के कारण उन बुराइयों को न मिटा सकीं और इस्लामी हमले के सामने भुक कर मिट गई। इ-जिप्ट, ईरान, अफ़गानिस्तान आदि देशों में जहां सिर्फ हिन्दू क॥

ाम राम०

म राम॰

2

म राम्

म राम

.7

रहते थे श्रीर हमारा चक्रवर्ती सामाज्य था वहां का बच्चा र हमारे देखते २ हमारे श्रसंगठित होने से मुसलमान वना लिये गये। इस समय भी भारत के उद्धार के लिये हिन्दूसंगठन शुद्धि, दिताबार श्रीर जात्र धर्म की श्रावश्यकता है। सव जानते हैं कि इनके विना हिन्दू जाति नष्ट श्रष्ट हो जायेगी। परन्तु हम आकर्मएय हैं। हम वव्ली हुई अवस्था के अनुसार 🕐 कार्यं नहीं करते। सारे भारत का हिन्दू-संगठन होना तो दूर रहा, सारे भारत की प्रान्तोय हिंदू सभाए तक श्रभी नहीं वन सर्को । सव अपनी २ डफली वजा रहे हैं और अपना २ राग गा रहें हैं। एक सर्चे नेता के पीक़े नहीं चलते। कांग्रेस वाले हिन्दू सर्वथा राजनीति विहीन हैं। श्रौर कोरा हिन्दू मुसलिम इतिफ्रांक का नपुंसक राग गा रहे हैं। इधर आर्य्यसमाज देश की जो जीवित जागृत ताकत थी वह भी संस्था युग में इतनी फंसी है कि उसकी गुरुकुल और कालिज के लिये वन्दे मांगते २ फुरसत नहीं मिलती। हिन्दुश्रीं का कर्चव्य है कि वह आर्थ-समाज को आर्थिक चिन्ता से मुक्त करदे और इसके प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग दे ताकि वह बलपूर्वक श्रपनी सारी शक्ति श्रार्य संगठन में लगा कर दिन्दू-जाति का बेड़ा पार करदे। पजाव, सिन्ध, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रदेश में मुसलमानों से हिन्दुश्रों का भयद्वर जहाे-जहद चल रहा है। श्रीर भारत की कोकिल सरोजनी नायडू वम्बई में वैठी हुई अलाप लगा रही हैं 'कि पञ्जाब प्रान्त को श्रलग छोड़ दो। सम्मिलित चुनाव पद्धति के लिये सिंध का कुर्वान कर दो, गोया स्वराज्य एक लड्डू है जो सिर्फ नहीं लड़ने वाले सीधे साधे श्रादमियों को मिलजाता है। श्रीर श्रङ्गरेज़ी सरकार इतनी भोली और मूर्ख है जो वम्वई वालों से यह

कहं वेगी कि "पंजाब के दि स्वराज्य नहीं देंगे ग्रीर तुन हो।हिन्दू मुसलमान भिन रे देते हैं"। इन वार्य ह '<del>)</del> सुनकर हमें हंसी म्रानी है सते।विचारे पेशावर संगा-मुसलमानों हे मज़हनी हान वर" के नारे से दहरात कार तक में घर में बन्द हो ने थे लमानों के श्रद्धाचार मुदंद वे सव , जानते थे । इस हो उ आह्यों को चैतावनो देना 🦡 सिंध के हिन्दुओं का तहाँ है। श्रीर जैसे पहले पह विदेशियों ने सारे भारत हो कार जमातिया वंसे हा कर पजाव, सीमा प्रदेश ग्रीर 🕻 तो सव मुसलमान बना : सारे भारत के श्रद्धारि शक्ति से मुकावला न कर दर्श मुसल्मानी हमला हमारे प्रत करेंगे और हरा हैंगे परनु हुआजेप कि गायम प्र दान मत्येक स्नारमी इस होने हो के वजाय श्रपने २ वर्षर .. श्रीर कहता है कि तर द्वार

ज्य था वहां का वहां ने से मुसलमान वना हिं। ार के तिये हिन्द्रसंगत ती आवश्यकता है।सा ति नए अप्र हो जावेगी। 🟃 । हुई अवस्या के अनुसा हिन्दू-संगठन होना तो र् तमाए तक अभी नहीं ल रहे हें झीर अपना २ पर नहीं चतते।कांत्रेस वी और कोरा हिन्दू मुसील रहे है। इयर श्रार्वसमा धों वह शी संस्था युगां 🗸 त श्रीर कालिज के लि ो। हिन्दुओं का कर्त्य है चिन्ता से मुक करदे औ ा दे ताकि वह वस्ति लगा कर दिल्दू जाति इ पश्चिमोत्तर, सीमा प्रते भयहर जहाे जहर वा कोकिल सरोजनी नाप् हो हैं कि पड़ाव प्रान्त के व पद्धित के लिये सिंघ हा। लडू है जो सिर्फनहीं तर्गे लजावा है। श्रीर अङ्गोजं हिजी चम्बई वालों से पा

į

कहें देगी कि "पञ्जाब के हिन्दू मुसलमान बड़े लड़ांकू हैं उन्हें हमें स्वराज्य नहीं देंगे श्रीर तुम वस्बई प्रान्त वाले बड़े सीघे सादें हो।हिन्दु मुसलमान मिलकर रहते हो लो हम तुम्हें स्वराज्यं दे देते हैं"। इन बम्बई के राजनीति विहीन नेताओं की बातें सुनकर हमें हंसी आती हैं। यह मुस्लिम मनोबृत्तिं नहीं सम भते।विचारे पेशावर सीमा प्रदेश श्रीर कोहाट के हिन्दू, जाहिल मुसलमानों के मज़हवी दीवानगी से डरकर "श्रह्मां हो श्रकः-बर" के नारे से वहशत खाकर हिन्दू मुस्लिम इसिहाद के दिनीं तक में घर में बन्द होजाते थे क्योंकि पीढ़ियों से यह इन मुस-लमानों के श्रत्याचार भुगत रहे थे श्रौर उनके कारनामे जो हैं वे सव ;जानते थे। इस इतिहास से शिचा लेकर ऋपने हिन्दु श्चाइयों को चेतावनो देना चाहते हैं कि पंजाव, सीमा प्रदेश और सिंघ के दिन्दुओं की लड़ाई सारे भारत के हिन्दुओं की लड़ाई है । श्रौर जैसे पहले एक "पोरस श्रौर श्रनंगपाल" को हराकर विदेशियों ने सारे भारत को गुलाम बना कर उस पर श्रिधः कार जमालिया वंसे ही श्रव यदि दूसरे प्रांतों के हिन्दू, वंगाल, पंजाव, सीमा प्रदेश श्रीर सिन्ध के हिन्दुश्रों की मदद न करेंगे तो सब मुसलमान बना लिये जावेंगे। जैसे उस समय के सारे भारत के अदूरदर्शी हिन्दू राजा भी पंजाब में सम्मिलित शक्ति से मुकावला न कर यही सोचकर बैंठे रहे थे कि जब मुसल्मानी हमला हमारे प्रांत पर श्रावेगा तव उनसे मुकावलां करेंगे और हरा देंगे परन्तु उस समय प्रतिफल ठीक वैसा हीं हुआ जैसे कि गांव में एक कोने पर श्राग लग जाय श्रीर गांव का प्रत्येक श्रादमी उस कोने की आग, सम्मिलित शक्ति से वुकाने के बजाय अपने २ घर पर घड़ा लेकर खड़ा ही जाता है और कहता है कि जब आग की लुपरें इघर आयेंगी ती इसें

म राम० म राम० रे, म राम०

राम०

1,0

- 45

वुका दूंगा। नतीजा यह होता है कि थोड़ी २ शक्ति से कोई आग को नहीं वुक्ता सकता श्रीर सारा गांव जल जाता है। भारत का इतिहास ऐसी २ गलतियों से भरा पढ़ा है। राजपूत, सिक्ख, मरहटे सव श्रलग २ लड़ते रहे श्रीर नाश की प्राप्त हुए, श्रीर जब इन तीनों ने सम्मिलित शक्ति से लड़ाई की तब ही मुगल साम्राज्य को उलाड़ फेंका। इस समय वम्मई श्रीर गुज-रात वाले कुलु सज्जन कह रहे हैं कि हमारेयहां तो श्रमन चैन है हमें हिन्दूसंगठन से क्या मतलव ? मद्रास श्रीर महाराष्ट्र वाले कई हिन्दू कह रहे हैं कि हमारे तो हिन्दू प्रान्त है हमें हिन्दू. सभाश्रो से क्या मतलव ? देशी राज्य वाले कह रहे हैं कि हमारे तो देशी राजा हैं ही हम हिन्दू सभा खोलकर क्या करेंगे? परन्तु जब कोहार भीर सीमा यांत में मुसलमानों ने बलवा कर सब हिन्दुओं को निकाल दिये तो यह हिन्दू प्रान्त की दुहाई देने वाले कोरे समाचारपत्रों के तार पढ़ कर रह जाते हैं। रत्ती भर मदद नहीं देते । श्रीर विचारे हिन्दू पीसे जाते हैं । श्रव श्रावही बताइये कि क्या इन हिन्दू प्रान्तीं की हम चार्टे ? इन हिन्दू प्रान्तों में विना हिन्दू सञाश्री के संगठित हुए क्या बन सकता है ? हर एक चाहता है कि मालवीयजी हमारे नगर में आवें तो हिन्दूसंगठन हो जाय पर विचारे मालवी-यजी को हिन्दू युनिवर्सिटी श्रीर कौंसिलों से फ़ुर्सत नहीं है वे क्या करें ? महात्मा गांधी ने भी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के - विषय में विचित्र मंत्र वना रक्खे हैं। जिससे हिन्दू जाति की महान् जुकसान होरहा है, अव हिन्दुओ का सारा रोब चला गया है। असहयोग आन्दोलन से हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में जब खाने पीने के श्रापस के बन्धन दूटे तय से यह सीमा प्रदेशी मुसलमान, जो अपने आपको पहिले हिन्दुओं से नीचां

मानताया, बात देश ग्रें हक समस्ते वर्ग वि गित् और उस पर दुर्ग पा है दि तोड्ना शी संय दर दा , अव वह वह भी तिल दुहाई दे करणा राग है। मुसलमान उपर रें रें रें पे अवेता दिन् सा को देग शुलाम बन हा सुर है . रहना, कैर विनेत के को के की बहाबत सम 🕆 👶 बातें है। मा, हो राजन सीमा प्रांत निराम रिया के तिये मान् दिरे क्षेत्र करने है कि इस्ट मनुस्य स्थान अलावारी में इन प्राप्त है । हिन्दू महासमा शायन है, मुजे "साबरहर की है , में हिन्दू जित के के देव हिन्द्रसगजी सर उन्हें " केवल एक सुर हरा हर इन है। इस घरशार करता है अ जाति के दितों को गण पन विकित्ता के तिये मार नियम स्वरूप आहं परमानन्हें हैं रायजी और जार परमञ्जा काम करें वो दिन् उन्हें

सि समय वार्बा और गुर हमारेयहां तो श्रमन चेत्र मद्रास और महाराष्ट्र हो ति हिन्दू प्रान्त है हमें हिन् ल्य वाले कह रहे हैं। र सन्ना स्रोतकर क्याकरों<sup>।</sup> में मुसलमानों ने वलवा श यह हिन्दू प्रान्त की हुती 🗸 ार पढ़ कर रह जाते हैं। चारे हिन्दू पीसे जाते हैं। हिन्दू प्रान्दों को हम चारें। नार्थी के संगठित हुए क है कि मालवीयजी हमारे जाय पर विचारे मातकी हींसिलों से क्रसंत नहीं है हिन्दू मुस्तिम ऐस्य है । जिससे हिन्दू जाति हो 🗠 व हिन्दुओं का सारा ति। नत से हिन्दू मुस्लिम ऐत उन हुटे तब से यह सीमा को पहिले हिन्दुओं से नीव

कि धोड़ी २ शकि है हैं मानताथा, बराबरी कानहीं बहिक ऊंचा मानने लगा और अपना वारा गांव जल जाता है। हक समभाने लगा कि हिन्दू स्त्री को उड़ाना उसका धर्मा है। विप्ररापहा है। राज्य और उस पर तुर्रा यह है कि असहयोग काल से वह कानून है और नाग्रको प्राप्तु, तोड़ना भी सोस्र गया श्रव उसको डर सरकार से भी न रहा। राणि से लड़ाई को तह है अब वह तर्क, अरेर विवेक, को तिलांजिल देकर धर्म की <sup>ी</sup> दुहाई दे कर पाप करता है श्रौर श्रन्याय करता है श्रीर कुछ मुसलमान उसकी पीठ ठोकते हैं। अब विचारा सीमा प्रान्त का श्रकेला हिन्दू क्या करे ? बस वह विल्कुल मुसलमानों का गुलाम बन कर रहता है 'जाट कहे सुन जाटनी तुभे गांव में रहना, ऊँट विलैया ले गई तो हांजी २ कहना" वाली परतंत्रता को कहावत उस पर चरितार्थ हो रही है। करे क्या ? दो हो वार्ते हैं। प्राणु दो या परतन्त्र बने रही। इम हृदय से उन सब सीमा प्रांत निवासी हिन्दुश्रों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने धर्म के लिये प्राण दिये और लाखों कष्ट सहे परन्तु सोचने की बात है कि हरएक मनुष्य प्राण नहीं देसकता। बस वह हिन्दू इनके श्रत्याचारो से तंग श्राकर मुसलमान वन जाता है। इधर देश में हिन्दू महासभा का प्रधान महाराष्ट्र वीर अब अकेले डाक्टर मु जे ''सावरकर'' श्रीर "केलकर'' क्या २ कर सकते हैं १ देश में हिन्दू जाति की नैया मॅभधार में है। हां महात्मा गांधी अगर हिन्दू संगठनी वन जायं तो दिन्दू जाति शीघ्र बंच सकती है। केवल एक सुवर्ण रेखा इन काले वादलों में दिएगोचर होरही है। इस घनघोर श्रन्धेरी रात में श्रगर कोई दिन रात हिन्दू जाति के हितों की रज्ञा करने वाला और हिन्दू हितों की रंखा के लिये मर मिटने वाला व्यक्ति है ती वह केवल देवता-स्वरूप भाई परमानन्दजी हैं, यदि डाक्टर मुं जे, ला० लाजपत-रायजी श्रीर भाई परमानन्दजी तीनी ब्रह्मा बिण्णु महेश वनकर काम करें तो हिन्दू जाति का वेड़ा पार हो सकता है।

**(**क)

ाम राम०

' म राम०

राजिं मालवीयजी महाराज तो महर्पि दयानन्य के पश्चित हिन्दू संगठन की वर्तमान प्रवृत्ति के प्रवर्त्तक ही हैं श्रीर वे तो भाजन्म निरवार्थ भाव से दिन्द्र जाति की रक्षार्थ कार्य कर रहे हैं श्रीर करते रहेंगे। पर श्रव श्रकें हो उन पर श्रीरं देशभक लालाजी भी लाजपतरायजी पर ही निर्भर रहना उचित नहीं। यह सब का काम है और अपनी २ शकिं अनुसार सब को सहयोग देना चाहिये। प्रिय श्रार्थ्यः भाइयो ! ज़रा सीमा प्रदेश, सिन्ध, पंजाव श्रौर पूर्व वंगाल के हिन्दुश्रों की दशा की श्रोर निहारी श्रीर तर-ख खाकर सोचों कि मुसलमानी इमलों का श्रकेले बरावर मुकायला करते २ आज इनकी क्या दुदर्शा होगई है ? अव इन में से धीरे २ मुकावला करने की शक्ति नए होती चली का रही है और इनकी आवादी दिन मतिदिन कम होती वली जा रही है। जरा सोविये कि सारा गांव मुसलमानों का 🗽 है और इसमें दो घर हिन्दुओं के हैं यह विचारे हो घर सारे धांव के मुक्तावले में कैसे ठहर सकते हैं ? जब कोई कभी मजहवी दीवाना इन मुसलमानो को भड़कादेता है तो वेचारे हिन्दुओं की श्राफत श्रो जाती है। श्रीर इनमें से कई मुसलमान बना लिये जीते हैं। जब कभी कोई इनके घर की विधवा उड़ाकर त जायें तो वह रिपोर्ट तक नहीं कर सकते। श्रगर रिपोर्ट भी करदे तो इनको श्रदालत में मुक्दिमा चलाने लायक सान्तियां नहीं मिलतीं। दिनरात विचारों के जीवन संकट में बीतते हैं भ्रोर अन्त में तंग आकर केवल मुसलमान वनने से अपना दुखड़ा मिटते देख कर बहुत ही मन को मार कर रोते हुए मुखलमान बन जाते हैं। इस दर्दनाक हालत को हम दिनरात देखते हैं श्रीर दिनरात इन प्रान्तो की हिन्दू स्त्रियें भगाई जाने

श्रीत कुरे सुमन्दर हर र हो बतापि पर करें दि ववान इतिः हो । -क्या हत हरणे पर -ル हा क्लंब नहीं है! हर । वहां है हि सरहां । = संस्था रिएको के रागे व को अधिर हंगा है है? का है की बर कर गर के साथ हारेज हैं जार प्रदेश हे हुन्त्र स्ता हिंघोर के दिएक र सुविगते रे गर्ना है रे ो फील परत्र हिंद है हैं हैं तथ मुस्तामनी हो हो हो ह के साथ भारतार हरता है। मित्रद है सामने हर हुन द श्रल संलह हुन्त्र ह देनी चारिय। दर्श हरे । ए ए भाई दूसती बहार है - करें हमारी नमात में धनन का रोक ही है हि हुन्त हैं के पहती है। पत्न दुवा दे े एक मत नहीं सुमक्तान हैं . धे लेकर एक मुल्लिक कर मानते हैं और इसके कड़ा

ने महिंद देशान है एक र मार्चेम होते हो इ अपि की रहारे क शब फरेहे स्वपार रही पर हो जिले सा र दे और अपनी १ सं ग चाहिये। बिन इर्व लिय, पेडाव और वृ ः छोरितरागे और व हमलों हा सबंहे रण त्या दुर्ह्ण होनी देश हों गुक्ति नर होती व दिन प्रतिदिन इस हैं. ह सारा गांव मुसलगरी ह हें यह विचारे ही पार है। इब को किशी महार ारता है की देवारे दिन्हें क्में से की मुमतमान ग नंड पर को विषया बहुता कर सकते। हमा विदेश हमा चलाने लायक साहिए इ जीवन सकट में बीतते कि मुमसमान पतने से करें मन की मार कर रीने हैं नाक हालत को हम हिन्छ हिं दिन्द्र हिन्दे अगारित

श्रीर इन्हें मुसलमान बनाने का समाचार पढ़ते हैं परन्तु श्राप ही बताइये क्या कभी हिन्दू जाति ने इनको विधर्मी बनने से बचाने के लिये क्रोई वास्तविक कार्य्य किया है ?

क्या इन हमारे धर्म शाइयों को वचाना प्रत्येक आर्य हिन्दू का कर्त्तव्य नहीं है ? इनके बचाने का एकमात्र उपाय केवल यही है कि जब कभी वहुसंख्यक मसलमान इन प्रांतों के श्ररूप संस्यक हिन्दुश्रों को दवाचें तभी जिन जिन प्रांतों में हिन्दुश्रों को श्रधिक संख्या है श्रीर जहां २ पर सारा गांव हिन्द्रश्रों का है श्रीर वहां पर २ या ३ मुसलमान हैं वहां मुसलमानीं के साय भी ऐसा ही ब्यवहार किया जाय जैसा कि सीमा प्रदेश के मुसलमान सीमा प्रदेश के हिन्दुओं के साथ करते हें श्रीर जो हिन्दुश्रों ने उनके इक से श्रधिक उनकी सुविधायें दे रक्सी हैं वे वन्द कर दी जायें। बस वहां फीरन पकड़ शुद्धि की गदा ले तबलीग का सिर फीड़ दी। तव मुसलमानों की आंखें खुलेंगी और वे हमारे हिन्दू भाइयों के साथ अत्याचार करना वन्द कर देंगे। जब कभी यह म-क्तिद के सामने इन श्राल्प संख्यकों के बाजे बन्द करदें तभी श्रत्य संख्यक मुसलमानों के मुल्लाश्रों की बांग हमें बन्द कर देनी चाहिये। यदि कहें ऐसा क्यो करते हो। तो कहो कि तुम्हारे भाई दूसरी जगह ऐसा क्यों करते हैं ? यदि वे कहें कि वाजे से हमारी नमाज में बललं पड़ती हैं तो हिन्दुवों का भी प्तराज ठीक ही है कि मुल्ला की वांग से संच्या और पूजा में खलल पड़ती है। परन्तु दुखड़ा यह है कि दिन्दू नेतांओं का सब को एक मत नहीं मुसलमान ती मुहम्मदश्रली और इसननिज़ामी से लेकर एक मुस्लिम तांगे वाले तक एक ही राबनीति की मानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं और सब मुस-

क॥

ाम राम०

राम०

राम्

राम्र

13.5

लमानों की राजनीति यही है कि दीन इस्लाम का प्रचार ही श्रीर जो काफिर हैं उनको मुहम्मदियों की टांग के नीचे दबाप रक्खो । परन्तु हिन्दु श्रात्मा की श्रावाज, दया, श्रहिसा, न्याय आदि में फंस कर अपना नाश कर देते हैं। और थदली हुई अवस्था के अनुसार देश काल की देखकर ∭, कार्यं नहीं करते। मुसलमानी काल में मुसलमानों ने कोई 🔏 युद्ध की सम्यता के नियम नहीं माने । छुल, कपट, विश्वास-घात से काम लेते रहे। इधर राजपूत वही धर्म की लड़ाई लड़ते रहे। कमर के नीचे तलवार नहीं मारनी, गी सामने आजये तो उसके पीछे छिपे शत्रु की इसलिये नहीं मारना क्योंकि गोहत्या का भय था। शरणागत शत्रु की माफ कर देना इत्यादि, मुसलमानों ने एक भी उपरोक्त नियम नहीं पाला मतिफल यह हुआ कि राजपूतों के समय में शत्रु की, वाली के साथ अपनी चार्ले न बदलने के कारण चीर होते हुए भी हारना पड़ा। मरहटों ने ऐसा नहीं किया श्रीर वे मुसलमानी से वाजी ले गये। इस समय भी ऐसे ही हिन्दू नेता मुसलमानों की कूटनीति नहीं समभे हैं तब ही मुसलमानों से हार पर हार और मात पर मात ला रहे हैं।

जबतक प्रत्येक दंगे फलाद श्रीर वलवे में इनको तुर्की वतुर्की जवाव नहीं दिया जायगा तवतक हिन्दूजाति की रक्षा नहीं हो सकी। यदि वह श्रीरतें भगावें तो वीर हिन्दू लिक्खों के समान श्रथवा खड़वहादुरिसह के समान इनके साथ व्यवहार करना चाहिये।यह निश्चय, जानिये कि यह कभी तुम्हारी शान्ति श्राहिसा श्रीर प्रेमकी वार्तों से माननेवाले नहीं यह तो जिसके हाथ में पोलिटिकल (राजनीतिक) ताक्रत

है तसी ही मुख्य हार्ग इस बाले प्राप्त हुए के सहुवंद्य ही द्वेर दर्ग

> वी व्यापन करने (बी बंधा की उन्ह

वर्ता इन दिन्दर्ग है है। मुसल्हाना निर्मे । फलाने हे जिरे हुए हुन्य हुन सम्यता हो नाउर इन्हें श्रक्तानिसन रह है ... श्रव सामाना कि । संस्या हे स्टार मन्देर फायदा न्यस्त हे हे हैं पेलिटां झाँट पर शहर द श्रिधिक संयाम का 🏥 हैं, विकासी ही कर जिससे कि य तो दिन् उन वाली हिन्दू आरती है रह वनना पड़े। फ्रांट क त्तव यह प्रान्त भू हुन्यन मुस्लिम राज्य स्टी ते जा फिर हुसरे प्रन्तों के हैं ः श्रीर इसप्रसारकारिका सम्यता का नाग इर नुन्त हैं। हमारे को दिन हो दे

(२३७)

दीन इस्लाम का प्रचार इम्मिट्यों की टांग के हैं की आवाज, दया, श्रीक मारा कर देते हैं। इं र देश काल की देशा ति में मुसलमानों के ही ति । छल, कपट, विस्क पूत वही धर्म की बां र नहीं मारनी, गी सार्व म को इसितने नहीं मार म को इसितने नहीं मार म समय में शत्र की वां क समय में शत्र की वां क सारण वीर होते हुए हैं किया और वे मुसलमाने ही हिन्दू नेता मुसलमाने ही मुसलमानों से हार प

ार यत्तवे में इनकी हुई वित्तक हिन्दू जाति की एवं ने भगावें तो बीर हिन् रहा दुरसिंह के समान इके इ निश्चय जानिये कि हैं प्रेमकी बातों से मानवेबी कल (राजनीतिक) हाई।

H

दीन स्लाम का प्रचार है उसी की खुशामद करते हैं श्रीर उसी से संधी करते हैं स्मिदियों की टांग के हैं इस वास्ते अगवान् कृष्ण की गीता में लिखे हुए कर्मयीग की श्रावाज, द्या, श्रीह के सदुपदेश की श्रोर चलो, अगवान् कहते हैं:—

यो यथा माम प्रपद्यन्ते, तांस तथैव भजाम्यहम्॥ (जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे)

तशी हम हिन्दूजाति को मुसलमानी हमले से बचा सकते हैं। मुसलमान इस्लामी राजनीति के श्रनुसार श्रपनी सभ्यता फैलाने के लिये सारे भारत को द्वाते चले आरहे हैं और आर्य सभ्यता को नएभ्रष्ट कर रहे हैं। अरब, टर्की, ईरान, इजिप्ट, श्रफ़गानिस्तान तक तो इस्लामी भन्डा फहरा ही रहा है श्रीर श्रव सीमाप्रदेश, सिन्ध, वंगाल श्रीर पंजाब में श्रधिक मुस्लिम संख्या ,के वहाने मानटेग्यू चैम्सफोर्ड, सुधार स्कीम का फायदा उठाकर न केवल कौंसिलों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसि-पेलिटी श्रादि सव राजकीय कार्यों में कट्टर मुसलमानों की श्रधिक संख्या रख कर मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि इन्हीं कौंसिलो द्वारा ऐसे क्रानून वनाना चाहते हैं जिससे कि या तो हिन्दू उनके गुलाम बने रहें या लघु संख्या वाली हिन्दू श्रावादी को तंग या लालच में लाकर मुसलमान बतना पड़े। श्रीर इन मुसलमानों की श्रागे स्कीम यह है कि जब यह प्रान्त पूर्ण मुसलमान वन जाय श्रीर सहारनपुर तक मुक्लिम राज्य स्थापित होजाय तो घीरे २ श्रागे बढ़ेंगे श्रीर फिर दूसरे प्रान्तों को भी मुसलमान वनाने के इरादे रखते हैं श्रीर इस प्रकार हमारे पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि में से हिन्दू-सभ्यता का नाश कर मुस्लिम-सभ्यता स्थापित करना चाहते हैं। हमारे कई दिन्दू भाई जैसे पं० मोतीलालजी नहरू और

क॥ म राम० म राम० राम०

राम०

श्रीमती सरोजनी नायडू जैसे कांग्रेसियों को मुसलमानों के इन इरादों के संगठित मुकावले करने की वात अच्छी नहीं लगती श्रीर न उनको श्रायं-सभ्यता के मिटाई जाने पर कुछ दु:स ही है। इन्की तरफ् से चाहे सब मुझलमान या ईसाई वन जायें इन्हें तो खराज्य चाहिये, लेकिन दूसरी श्रोर जो हिन्दू हैं, जो आर्य-सभ्यता के प्रेमी हैं और जिनकी रगों में प्राचीन आर्यों 🎤 के खून का जोश भर रहा है वे वरवरता पूर्ण मुस्लिमसभ्यता के प्रचार को नहीं सह सकते। वे सर्वात्तम सबसे पुरातन र्श्वर-प्रदत्त पवित्र हिन्दूधर्म को मिटने नहीं देना चाहते। क्या हम ऐसे कपूत हो गये हैं कि जिस पाक धर्म की रज्ञा के लिये हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटवाईं, खियों ने जीहर व्रत लिया और जिन्दा विताशों में जलीं उसको योंही मिट जाने दें ! जिस हिन्दूधर्म के लिये छुं।टे २ मासूम वधों ने वालक हकीक्रतराय धर्मी श्रीर गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों के समान . श्रपनी गर्दने कटवाई और दीवार में चुने गये, उसे इम नहीं छोड़ सकते ! सिक्स ग्रुठ अर्जु नदेव ने अपने खापको गर्म फढ़ाई में उवलवाया, चीर वन्दा वहादुर के सामने स्वय उसका पुत्र मारा गया श्रीर उसके पुत्र के बद्दन के गोश्त के द्वकड़े उसके मुंह पर फ़ेंक़े गये और लाल चीमटों से उसके बदन का एक २ अङ्ग जलाया गया तथापि इन वीरों ने अपनी आत नहीं छोड़ी श्रीर दिन्दूधर्म के भएडे को इस्लामी सभ्यता के ऋडे के सामने नहीं भुकने दिया। ब्राह्मण मत्तोदास ने "श्रपना शरीर आरे से चिरवालिया और "श्रो३म् ओ३म्" करते प्राय 🎢 त्याग दिये पर इस्लाम धर्म कवूल नहीं किया।" गुरु तेगवहादुर ने यह कहते हुए "गुरु तेगबहाहुर बोलिया न्नर पहिये पर धर्म न छांड़िये" अपनी गर्दन कटवाली,

वीर श्रम्तार्व में पुरुषाई जीत किता है । सात न हुझा, देमी ही ४०० हरा, पितन र्रतर में न ्र पूर्वजी की बीगन पारणी ह्य दे निर्दे हिन्दर हैं। के आसिष्ट इन दीन 🗸 करते हैं उने हर होते । का श्रद्ध शेखर उसकी कृषि मुनिने ह्या ः बल्स, दर्शन, इन्हें राज द्यानम्, महातार्, मन ६ -मिट जाने हैं। नहीं नहीं कांन प्रसला दिन् होन के हमही हो सुनका मून का बंदे ने हुआ रह भ्यता के समने हिन्दूनन अत मुमतमती ही द न्तर्गत नाने ही नार , कि हिन् यांत तो है। ठीक उनसे भी दरकर दर रहें की हि होने ... मुस्लिम शांत बरने के मकार दशी, रंतर, रिंग्ड मदेश, परार, पूर्व रहन ही हिन्दू नेगन , विषय है

#

(२३६)

को मुसलमानी देश ति श्रच्छी नहीं सगतं जाने पर कुछ दु:बई न या ईसाई वन जां ी श्रोर जो हिन्दू हैं, वे 🔏 रगों में प्राचीन आर्ग र पूर्ण मुस्लिमसम्बाध म सबसे पुरातन शि हैं देना चाहते। स्पाह धर्म की रचा के लि यों ने कीहर वत कि को योंही मिर जानेरी मास्म वधीं ने वहां दिसह के पुत्रों के सह में चुने गये, उसे हम ग व ने अपने आपको ग ादुर के सामने स्वयत्सा चद्न के गोश्त के हुई ाल चीमटों छे उसके गा पि इन वीरों ने अपनी इत रिंड को इस्लामी सध्यता ब्राह्मण मनीदास ने "बर्र "भ्रोड्म् भ्रोड्म्" करवे त क्रवृत्त नहीं किया। है "गुरु तेगवहाहुर बोर्ब " श्रपनी गर्दन करना

South of

वीर शम्भाजी ने श्रत्याचारी श्रीरङ्गज्ञेय से श्रपनी श्रांखे फुड़वाई जीभ निकलवाई श्रीर गर्दन कटवाई पर वह मुसल-मान न हुआ, ऐसी ही अनेकी मिसालें भारत के राजपूत, मर-हटा, सिक्ल इतिहास से मिलती हैं। क्या हम हमारे इन सब पूर्वजों की वीरता पर पानी फेर दें और भूठे अनिश्चित खरा-ज्य के लिये हिन्दू धर्म को तिलांजिल दे दें ? क्या जिन आर्थी के आदिमक हान और ब्रह्महान की विदेशी तक प्रशंसा करते हैं उसे इम योंहो डरपोक श्रीर कायर वनकर शुद्धि का श्रख छोड़कर इस्लामी सभ्यता के सामने मुक्तने दें ? क्या ऋषि मुनि वेद, ब्राह्मण उपनिषद् अन्थों को त्याग कर सनु, याब-वंत्क्य, दधीचि, अर्जुन, भीम, कर्णाद, राम, छण्ण, शहर, वौद्ध, दयानन्द, महावीर, सब के नाम हम इस्लामी सभ्यता के सामने मिट जाने दें ? नहीं ! नहीं !! पेसा कदापि नहीं होगा !!! पेसा कीन अभागा हिन्दू होगा जो आर्यसम्यता के मिटाए जाने के इरादों को स्नुनकर खुन के आंधु न वहाएगा? हिन्दू जाति का छोटे से छाटा वचा भी श्रपने जीते जी मुस्लिम सः भ्यता के सामने हिन्दूसभ्यता को कदापि नहीं भुक्तने देगा। श्रतः मुसलमानों की सारे भारत को मुस्लिम प्रभाव के श्र-क्तर्गत लाने की नीति का प्रतिकार केवलमात्र यही है कि हिन्दू प्रांत भी जिन में मुस्लिम श्रावादी थोड़ी है उनकों ठीक उनसे भी वढ़कर उपायों से सर्वथा हिन्दू प्रांत चनाते रहें जैसे कि सीमा प्रदेशवाले मुसलमान उसको सर्वथा मुस्लिम प्रांत वनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस प्रकार टर्की, ईरान, इजिप्ट, श्रफगानिस्नान के सहारे वे सीमा प्रदेश, पंताब, पूर्व बङ्गाल और सिन्ध की द्याना चाहते हैं वैसे ही हिन्दू नैपाल वीद्मम्तानुयायी चीन, जापान की नैतिक स-

क॥ म राम० रे, न राम० 'हायता के साथ साथ खालिस हिन्दू प्रांत मद्रास, वम्वई, राज-स्थान, मध्यप्रांत, मध्य भारत, विहार, युक्तप्रांत श्रौर पंजाय के सव हिन्दुश्रों को संगठित शक्ति के सहारे हमें सीमा प्रदेश, सिन्ध श्रीर पूर्व बद्गाल के हिन्दु श्री की न केवल मुसलमानी हमलों से वचाने का प्रयत करना चाहिये वित्क वहां वड़े २ हिन्दू मिशन स्थापित कर २ दिन रात गुद्धियां कर २ अपनी आवादी वढ़ानी चाहिये और इस प्रकार आगे २ वढ़ते २ श्रफगानिस्तान, इजिप्ट, ईरान, अरव श्रीर टर्की की पुन: श्रार्यधर्म के भन्डे के नीचे लाना चाहिये श्रीर फिरप्राचीन विराट्राजा के श्रफगानिस्तान में श्रीर शल्य राजा के ईरान में पुनः श्रार्थ्य-स्वराज्य स्थापित कर २ श्रागे २ श्रनै: २ वढ़ते २ सारे संसार में आर्य्य-सभ्यता के श्रनुसार श्रार्ग्य-चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहिये। जो कांग्रेसी हिन्दू नेता दिन रात हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के गीत गाते हुए 🏃 हिन्दुओं को द्वाते रहते हैं उनके पास हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बात करने के पहिले हिन्दुओं की श्रोर से पहिली मांग यह उपस्थित की जाती है कि उनस्य दिन्दू मन्दिरों को, जिनको कि मुसलमानों ने मुसलमानी राज्यकाल में जवरन तोड़ा है श्रीर उनके स्थानों पर मस्जिदें बनाई हैं वे सब, पहिले हिंदुओं को वापिस देदी जायं। मथुरा के केशवदेव के मन्दिर, काशी के । विश्वनाथ,पुरुकर भीर श्रयोध्या श्रीर दूसरे हिन्दू तीर्थों में 'श्रीर नगरों में जहां २ मन्दिर तोड़ कर बड़ी २ श्रीरहज़ेंबी मिस्जिदें वनी खड़ी हैं श्रीर जिनको देखकर हिन्दुश्रों की छाती में गूल चुअते हैं वे सव मस्जिदें हिन्दुओं के हवाले कर दी, जायें ताकि हिन्दू पुन: वहां श्रपने मन्दिर यनवार्वे ।

प्रानु कार्ये हिन्द् वे मुननमानी में हेन कार पेर हरने हैं क्रम्मा है। े पासुदानिकार हुए हो मह कार्र के शाई मुसनहर्त्त है कर क गया तुन वरं होतुन्ते ॥ मान करते। स हिन्दू दर मुसलमान के उन्हें व यतवी हे राशकीर . हिन्दू मुल्ति देश हैं ना रतीं में दिन हुने कर हैं। वर्ती साम्राज्य इत्ते दाने हैं करगैरत आता है में हुई। श्रायं सम्पना को स्या है ववाशी और दुन्दि हैं थर्म के प्रचार में हर हर है

)

( २४१ )

त सहास, वर्मा, राह युक्तमांत होत पना के भाग है जी ाल के दिखुओं को ान का प्रवत करता। त स्पापित कर २ ति हानी चाहिंप श्रीरात , इजिट, ईरान, आ हे के नोंचे लाना चीने नानिस्नानमं श्रीरहत इंगापित कर १ को १ ब्राप्य-सभ्यता हे बहुहर हरता चाहिये।हो समि म पेखन के बीत के हुए हैं पास हिन्द्र मुस्ति के की स्रोरहे पहिला मांच व किल् मिल्टों को, विश्वो ज्यकान में जबाद होता गरिं हें सन, पिले लि देखारेन के महिला नाती जीर दूसरे हिंदू तीवी तोह कर बही र श्लीकारी को इमकर हिन्दुओं को हांगे नरें दिन्दुकों के हवाते करते िं मिन्द धनवावें।

परन्तु कांग्रेसी हिन्दू नेता कोरे ध्याख्यान साइने वाले हैं वे मुसलमानों से ऐसा करना तो दूर रहा ऐसा प्रस्ताव तक पेश करने में श्रसमर्थ हैं। वे तो यही जानते हैं कि जब हिन्दू खूव लुट जायं, पिट जायं तो हिन्दुश्रों को रुपया दिलवाने या दुष्टों को सजा कराने की बजाय हिन्दुर्श्नों को यह कहें कि आई मुसलमानों के नेता माफी मांग रहे हैं जो हुआ सी हो-गया तुम वहे हो,पुराने श्रत्याचार को मूल जाश्रो श्रीर इन्हें माफ करदो। पर हिन्दू अब ऐसे राजीनामों से ऊब गये हैं। श्रीर मुसलमान कोरी ज़वानी जमाखर्च के सिवाय हिन्दुश्रों का वलवीं के वाद वास्तविक घाटा पूरने की तैयार नेहीं हैं। अतः द्दिन्दू-मुस्लिम पेक्य की चर्चा करनाफिजूल है, अत: आपकी रगों में ऋषि मुनियों का रुधिर है और सारे संसार में चक-वर्ती साम्राज्य करने वाली हिन्दू जाति को वर्तमान हुद्शा देख-कर गैरत त्रातो है तो उठी श्रीर कमर कसी। संगठित होकर आर्यं सम्यता की रचार्थं हिन्दू-जाति की इस्लामी हमले से ववाओ और शुद्धि, हिन्दू-संगठन, दलितोद्धार और जात्र धर्म के प्रचार में तन, मन, धन से सहायता दो।

म राम० म राम० राम० राम०



श्रो३म्

## शुद्धिचन्द्रोदय ोढशा ग्राध्याय

~U.@:6:~

#### सरकार झौर शुद्धि

न कत्लों से होगी कभी वन्द शुद्धि। हमें वचा ? कटाना पड़ेगा। दयानन्द के हम हैं सच्चे सिशाही। जहां मर को आरज वनाना पड़ेगा।

इस समय मुसलमान तो धर्मान्ध होकर शुद्धि के मार्ग में कितावरें डाल रहे हैं श्रीर अग्रेज़ी सर्कार अपनी हो स्वार्थ सिद्धि के लिये हमारे शुद्धि के मार्ग में कांटे चलेर रही है। जहां कहीं मुसलमान जानते हैं कि यहां शुद्धि नहीं रक सकती तो वहां हिम्न अमन में खलल श्राजाने का चहाना चनाकर १४४ दफे लगवा देते हैं। कई स्थानों पर चलवा कर देते हैं श्रीर कह देते हैं कि यह सब दगा शुद्धि के कारण हुआ। श्रि के श्रीर कह देते हैं कि यह सब दगा शुद्धि के कारण हुआ। श्रि के श्रीर कहां ने सके श्रपना राज्य जमाये रक्खे और इससे श्रांग्रेज़ ज्यापारियों को लाभ पहुंचता रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये

विद्योश्या स्वयं म को तरि न रेर १ के सन्दर्भ देश्या अपत श्चान, हार हाँचा पूर्व हती बना का माण्य . वानि है। रागे रागा को छोर से हुई है। सग महेरगार है। की दिनेहार दे हैं। दिन का यहाँ चर्च श्रीरमा हार्गन र है। गरु अरे केंग्रेल इन्सिक्षं स्ट्रीय हुन् अब्रेट में बेरे बुस्स यह हि मुल्क्सकें हा क वार। भारतिमा में दीनी दाने को दन नतं दुष्टा १२४ प्रते । मात ६ हुन्मा रेक्ना वार्व निरंद्र वार्ति व हिन्दुमी राज्ये हैं। शुष्त नीत हा चेतर है

> हातं की ति है। जिस धना निकास अ पर पह की दे की की

नीं पर बलवा कर हैं। क्लि युति हे बारण हुआ है। ने

य

बि

बन्द् शुद्धि ।

प्रदेश ।

इं सिपाही ।

ाना पहेगा॥

य होकर शहि के मही

सकार अपनी ही को

में कार बता रही है।

यहां गुद्धि नहीं दक सर्व

ज्ञाने का चहाना बता

कि यह ज़ारत पर हो

रक्ने और इसरे की (स रहें ख़ की पृति के ही घेह जो २ उपाय कीम में ला संकी है वंह दूरदर्शी राजनीतिष को आंति लायेगी। वह अव हिन्दुओं को देवाना ही उचित समभती है। वहं जानतो है कि मुसलमानों का तो विदेशी-श्ररव, मका, मदीना श्रादि से प्रेम है। यदि कीई जाति श्रन्द-क्तिनी वलवा कर स्वराज्य प्राप्त कर संक्ती है तों वह हिन्दू जाति है । यद्यंपि यह उंसंकी शंका ही शंका है और हिन्दुओं को स्रोर से कोई ऐसा स्रायोजन नहीं हुआ। तो भी वह संदा सचेतं रहती हैं। वह यह चाहती है कि हिन्दुश्रों को जितने भागों में हो सके उतने भागों में विभक्त कर दिया जावे, यद्यपि श्रं ग्रेज़ इस नीति से इन्कीर करते हैं श्रीर सदा भारतहित के लिये अपनी नीति वतलायां करते हैं। परंतु "लार्ड स्रोलीवर" जो पूर्व सेकीटरी श्राफ़ स्टेंट फीर इन्डिया थे, उन्होंने सक्ते मनुष्यों को शांति कह दिया कि श्रंग्रेज़ों की नीति मुसलमानों के विषय में स्पष्टं हैं श्रीर वहं यह कि मुसलमानों का पत्त लेंकर अपना राज्य स्थिर किया जाय। "सर डैनिस ब्री" की सीमाश्रांत के हिन्दुश्रों के मामले में ढीली ढाली स्पीचं से हिन्दुओं को विश्वास श्रीर संतीपं नहीं हुआ। एक अंग्रेज़ स्त्री के गिरफ्तार होने पर सारी सीमां प्रांत के मुस्लिम जिरगों श्रीर काफलों की तंग कर के श्रपना कार्य सिद्ध करने वांली अंग्रेज़ कीम के लिये सीमा प्रांत के हिन्दुश्रों पर इतने श्रत्याचार होने पर भी हांते रहना उनके ग्रुप्त नीति का खीतक है।

श्रंभी थोड़े दिन पूर्व दानचीर सेठ घनश्यामदासजी विडला जिस संमय विलायत जा रहे थे उस समय उनके साथ जहाज पर पक अंग्रेज़ पार्लियामेन्ट का सदस्य था उसका नाम उन्हों म राम०

न राम०

राम०

ने मिस्टर टी लिखा है। यह मिस्टर टी वात चीत में शुद्धि श्रीर संगठन पर खूव नाक चढ़ाते थे श्रीर कहते थे कि यह श्रान्दोलन राजकीय है श्रत: उसके प्रति सरकार की कभी सहानुभूति नहीं हो सकतो । यह पालियामेन्ट के सदस्य भारत के श्रानेक गवर्नरों श्रीर सरकारी श्रफसरों से मिल कर यह भाव ले कर गये थे ।

श्रभी थोड़े दिन पूर्व टाइम्स श्रॉफ इिएडया में किसी
गुम नाम लेखक के श्राधार पर सम्पादक ने श्रपने श्रग्रलेख में
'वर्तमान कीमी भगड़ों की जवाबदार श्रार्थ्यसमाज है' ऐसा
श्राद्धेप कर श्रार्थ्यसमाज को सदा की प्रथा समान दाब देने
का गवर्नमेन्ट को परामर्श दिया था।

इसी प्रकार स्टेटमेन कलकत्ता में विधिन बाबू ने भी इसी सुर में अपना राग मिलाया था, इस प्रकार यह गोरे पत्र जो अधिक सरकारी पत्र कहे जासकते हैं उनसे भी हवा का रुख किस ओर है यह बातें व्यक्त होती हैं।

इस के उपरांत कई प्रान्तीय सरकारों ने गुप्त सरक्यूलर निकाल कर हिन्दूसभा तथा आर्यसमाज की प्रवृत्ति में अफसर लोग भाग न लें ऐसा हमेशा कहा है। यही कारण है कि देशी रजवाड़ों में आर्यसमाज वा हिन्दूसभा का यथेष्ट प्रजार नहीं हो पाया।

सेंट्रल लेजिस्लेचर में २६ अगस्त सन् १६२७ को बहे लाट साहव दिज एक्सलेंसी "लार्ड इरविन" ने दिन्दू मुसल-मानों के ऐक्य के निषय में जो आषण दिया है वह प्रशंसनीय है। पर कोरा आपण हिन्दुओं को शांतिदायक नहीं। कोरी ऐक्य कान्केंसों से काम नहीं चलेगा। (3)

यि ब्रार्णसार्यो ! ५३ एकोरको मुस्तिम पन्न र दिन होहकर सुद नगर कमनर » कर, समात सुपार कर कार ब्रह्मवर्ण की चट्टान पर = • ने की कार्यदेश म ताथी, वि-मुसलमान अपने २ महरूनी भीर मुस्लिम सम्पता है 📲 किसो स्थान में हो दसे अन रखना चाहिये। जो १९७०-अपसरों से मिलते जुनते । के साय २ हिन्दू घम हो त चार बाह्रे स्वरान्यवादी हैं काम करते रहें। उन्हें पर सरकार ६ए हो लावेगी 🖈 दापि हिन्दुत्व की स्त्रावीन गना चाहिये। कई दिन्द श्रीर मुसबमान तो निन् जगह सर्कार और देशी । खुरामद हमसे हो तशे नहीं कर सके और हिन ठन हो नहीं सका, इतः व विचार बातों को दमाय, निराश न हों। क्रानून हो इ पवित्र हिन्द्वमं जातिन स्थान नहीं। एक श्रातः

)

ात चीत में गुद्धि कहते थे कि यह सरकार की कर्ता त्यामेन्ट्र के सरस उन्ने अकसरों से मित्र कु

रिएडिया में दिसे ने अपने अप्रतेषमें एर्यसमाज है' ऐसे या समान दान देरे

विपिन याचू ने मं दिस प्रकार यह गोरे हैं दूर प्रकार यह गोरे हैं दूर के भो हवा है। हों ने गुप्त सरस्पृतर समाज की प्रवृत्ति में कहा है। यही कारत वा हिन्दूसभा का प्रवृह्य वा हिन्दूसभा का प्रवृह्य वा हिन्दूसभा का प्रवृह्य वा

त मन् १६२७ को हो । कि रिवन" ने हिन्दू मुस्तः टिया है वह प्रशंसनीय ग्रांतिद्यम्क नहीं। कोरी

विय आर्य्यभाइयो ! सर्कार के भरोस न वैठकर और सर्कार की मुस्लिम पच्चपातिनी नीति को बुरा अला कहना छोड़कर खुद कमर कसकर श्रपनी श्रांतरिक खरावियां हटा-कर, समाज सुधार कर खान पान जात पांत के भगड़े तोड़कर ब्रह्मचर्यं की चट्टान पर जीवन का श्राधार रखकर श्रार्य्यजाति को कार्य्यदेत्र में लाश्रो, विजय श्रवश्य होगी। जिस प्रकार मुसल्मान अपने २ महकमों में काम करते हुए मुस्लिम धर्म भ्रीर मुस्लिम सम्यता के प्रचार में रहते हैं वैसे ही हिन्दू चाहे किसो स्थान में हो उसे अपने धर्म का उद्देश्य सदा सामने रखना चाहिये। जो खुशामदी दलके हिन्दू रात दिन अंग्रेज़ श्रफसरों से मिलते जुलते रहते हैं वे श्रपने काम निकलवाने के साथ २ हिन्दूधर्म की भी सेवा करते रहें। जो आज़ाद वि-चार वाले स्वराज्यवादी हैं वे आत्मसन्मान रखते हुए अपना काम करते रहें। उन्हें यह सोचकर कि स्वराज्य के नाम से सरकार रुष्ट हो जावेगी श्रीर हिन्दुश्री का श्रहित होगा क-दापि हिन्द्रत्व की स्वाधीन पताका लहराने का विचार न त्या-गना चाहिये। कई हिन्दू ऐसे हैं जो कहते हैं कि "सरकार श्रीर मुसलमान तो मिले हुए हैं। श्रुद्धि का काम करने सेहरु जगह सर्कार श्रीर देशी राजा गुप्त रूपसे रुकावटें डालते हैं। खुशामद हमसे हो नहीं सक्ती। स्वाधीनं विचारों की प्रकट नहीं कर सक्ते और हिन्दू जाति में ईपां होष और फूट है संग-ठन हो नहीं सक्ता, श्रतः बस निराश होकर वैठ जाश्री।" ऐसे विचार वालों को इमारा निवेदन है कि वे आत्मघात न करें। निराश न हों। क्रानून ही हद में रहते हुए श्रांदोलन करते रहें। पवित्र हिन्दू भर्म जीवित जागृत शक्ति है। उसमें निराशा की ह्यान नहीं। एक अरव ६७ करोड़ वर्षी में तो इस आर्यजाति,

ह॥ म राम० । राम०

राम०

71

2.

कों कोई मिटा ही नहीं सका, अव क्या कोई मिटा सका है ?

१३ करोड़ हिन्दू यदि एकता के सूत्र में वधकर काम करें तो संसार में कोई शिक नहीं जो इस जाति की उन्नति को रोक- सके। मुसलमानों से उरना मूर्खता है। इनके हाथ में न राजनीतिक सत्ता है, न धन, न विद्या है वे हर वात में हिन्दुओं से घटकर हैं। सिर्फ संगठन में वे हिन्दुओं से आगे हैं अतः हिन्दुओं को भी संगठित हो जाना चाहिये। सगठन होते ही सर्कार को पत्तपात की पैनक फीरन आंखों से उतर जावेगी। फिर सर्कार आजकल के समान ईसाइयों के प्रचारकों को मत्यच सहायता देना और इस्लाम के अनुयायियों को गुष्त क्यांसे सहायता देना और इस्लाम के अनुयायियों को गुष्त क्यांसे सहायता देना और इस्लाम के अनुयायियों को गुष्त क्यांसे सहायता देना वाद कर देगी। और लोटे समूहो की ओर अकाव को सरकारो नीति भी लुप्त हो जावेगी। हमें सब मुसल्यानों से व मुसलमानों धर्म से कोई हिप और घृणा नहीं, हमें तो अत्याचार पूर्ण कुल मुसलमानों के धर्म के नाम पर कार नामों से घृणा है और उसकी निन्दा करना प्रत्येक सभ्य पुरुष का धर्म है।

यह हम मानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमें सहनशील ता रखना चाहिये। परन्तु सवाल यह है कि असहनशील कीन हैं ? मौलाना मोहम्मदश्रली, जिन्होंने खुले श्राम राज- पाल की कृतलं की धमकी दो है, उनके ऊपर ज़िर दफा १०७ जान्ते फीजदारी मुक्रहमा चलाकर ज़मानत मुचलके क्यों नहीं लिये गये ! श्रीर "ज़मीदार अखबार व हसनिज़ामी साहब" जो दिन यात हिन्दुओं के विषद्ध अपने अखबारों में विष उगला करते हैं उनके विषद्ध अंग्रेज़ी सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं धारण करती जिससे कि उनकी बकवाद और रात दिन के हिन्दू मुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम चलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष अपने सुस्लिम सुस्लिम चले सुस्लिम सुस्लि

वे बुतारितर करका है हुए उनमें भी दुष्यक में वगहती थी। एक इस्य । ्र प्रदेश के दशों में हुनेन्य के हुना है। यन १० मण्डे ० मुस्तिम द्वा में हा द ११०० हे ज़रीब सन्दि पान धर्म के नम पर रखन र सल है हिसरान 🗸 🗸 वाली को फ्रायमार में कि क्रामसंदर पासे हैं। लेख प्रशासित करने पर भ समाद्द और ममजूद है े परनु सरहार ने क्या "रहें हिंदू" हैं है प्रदें भोग" 'संता हा दिन'न' "डलीमवी सते का कर्ण" समान लेनको ए. विन्हें र हैं और जिनसे दिन्दु हैं पक भी मुद्रद्वा प्रक्रार देव पत्तपाविनी नानि से दृष्त्र हिन्दू ने कुछ निन हिर के ,-मुसलमानी और छक्त ए मुस्तिम समर्थातं भ्रमान हे . पहकर रानीनामा हरता है, हारा बानूनी राजने हे दत

1

ĺ

(२४७)

कोई मिटा सका है।
वंधकर काम करें ते
ते की उत्ति को के
। इनके हाय में नका
के हर बात में हितुकं
कों से आने हैं प्रः
गाहिये । सगठन ही
कार्यों के प्रचारकों को
क अञ्जयायियों को पुर
ार छाटे समृहों कं को
व आजुयायियों को पुर
हिंद समृहों कं को
व आजुयायियों को पुर
कार्यों। हमें सम्पुर
धर्म के नाम पर कर

दे प्रति हमें सहनगीन ह है कि असहनगीड़ इन्होंने खुले ग्राम गान उपर ज़िर दका १०४ वर्ग सुचलके क्यों नहीं तिरे तिज़ामी साहक" जोति । रों में किय उगला करे । नोति क्यों नहीं वाल श्रीर रात दिन के हिंदू जायें है गत वर्ष श्रमें

427

ते जंलाई तंक कलकत्ते में जो अयंकर हिन्दू मुस्लिम दंगे हुएं उनमें भी मुसलमानों की, भूं ठा बाजे का सवाल उठाकरे, ज्यादती थी। इसी प्रकार पवना, रावलपिंडी, लाहौर, सीमां प्रदेश के दड़ों में मुस्लिम उपद्रवियों का उपद्रव ही पहिले हुवा है। गत १८ मास में सर्कारी विष्ठित के श्रांतुसार हिन्दू मुस्लिम दंगों में करीब ढाईसी तीनसी मनुष्यमारे गये श्रीर २४०० के करीब व्यक्ति घायल हुए। यह सब दु:खप्रद घटनाए धर्म के नाम पर पागल मौलवियों की उकसांहर से हुई। यह सत्य है कि स्वराज्य प्राप्त करने के पहिले स्वराज्य प्राप्त करने वालों को आत्मसंयमं सीखना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि आत्मसंयम पहले किसने छोड़ा ? "सैरे दोज़ख" नामक त्तेख प्रकाशित करने पर "रिसाला वर्तमान" अमृतसर के सम्पादक श्रीर प्रकाशक को लाहीर हाईकोर्ट ने सज़ा दें दी। परन्तु सरकार ने अथवा ''संर मालकम हेली'' साहव ने "रह हिन्दू" " तेरी फ़कीर" "बगदन फ़कीर" "नियोग का भीग" "सीता का छिनाला" "तलक्रीने मजुह्व" "श्रार्थ्यधर्म" "उन्नीसवीं सदी का महर्गि" "फिर रगड़ा" इत्यादि के मुस-त्तमान लेखकों पर, जिन्होंने फोश मिथ्या बाते प्रकाशित की हैं और जिनसे हिन्दुओं के दिलों पर गहरी चोटें पहुंची हैं। एकं भी मुक़हमा चलाकर जेल की हवा नहीं खिलाई। इस पच्चपातिनी नीति से दु:खित होकर श्रगर किसी जलेदिल हिन्दू ने कुछ लिख दिया तो उसका दोष उस पर नहीं बरिक मुसलमानों श्रीर सरकार पर है। पहिले के सब हिन्दू-मुस्लिम सममीते श्रसफल हो गये, क्योंकि सरकार बीच में पड़कर राजीनामा कराना नहीं चाहती थी । हमें सरकार द्वारा क्रानुनी राजीनामे से कदापि इनकार नहीं। सुख श्रीर

**6**]]

म राम०

राम०

राम०

1

राम०

शान्ति कीन नहीं चाहता है ? मुस्लिम नेताओं को भएने २ हृद्य पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि त्रास्तविक शान्ति विना हिन्दुश्रों का हक छीने वे कहांतक चाहते हैं ? अभी-तक तो ऐसा ही हुवा है कि कान्फ्रेंसे सब ग्रसफल हुई श्रीर कुलटा वैमनस्य बढ़ गया। क्योंकि जो मुसलमान नेता इक्तरार भी कर लेते हैं तो उनको कुछ दूसरे मीलवी नहीं मानते। हां ! यदि लाटसाहव कृपापूर्वक ऐसा कर दें कि जो मुस्लिम श्रीर हिन्दू नेता हिन्दू मुसलमानों का पूर्ण मत लेकर न्याय करेंगे वह जनता को मानना पहेगा श्रीर नहीं मानने वाले दएड के भागो होंगे तो शायद कुछ ऊपरी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य हो और हिन्दू मुसलमानों के हको की रचा हो और वे नाशकारी बलवे बन्द हों। परन्तु हमें तो इन कांफ्रों सों और पेक्टों में कुछ भरोसा नहीं, मुसलमान मार पीटकर कह देते हैं माफ करो आगे ऐसा नहीं करेंगे व शीले हिन्दू वातों में आ जाते हैं और मुसलमानों की तवलीग चलती रहती है और हिन्दू धीरे २ घटते रहते हैं अतः पूज्यपाद धर्मबीर स्वामी श्रद्धानन्द्जी की श्राखरी वसीहत के श्रनुकृत चली श्रीर कवि के यह शेर याद करो:-

अस्त में इस्लाम की तालीम का है यह कित्र ।
देता है इसके लिये जो वायदा गिलमा व हूर !!
जब तक उस तालीम का मिटता नहीं नामो निशां !
गैरपुमिक है कि हो संसार में अमनो अमां !!
काम में शुद्धि के आना काम श्रद्धानन्द का !
है यह खामोश आखरी पैगाम श्रद्धानन्द का !

The Company of the Co

शुद्धि चन्द्रोदयक्ष शहर चन्द्राद्यक्र नेताझाँ की छारे। कि चास्तिक हान क चाहते हैं। इत सव शसफन हुई की いっちょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょ ति मुस्तमान नेतारण | \ मीतवी नहीं मारी। न राम० तर हैं कि जो मुलि पूर्व मन लेकर का राम० की रहा हो आंदी राम् त्यपाद धर्मवीर सान् अतुकृत चलो झीर की का है यह किया। काम श्रद्धानन्द का धर्मवीर पंo लेखरामेजी

धीर नहीं मानने हरे ारी दिन्दू मुस्तिमांत ती इन कांक सो की न सार पीटकर कह रें 💢 भोते हिन्दू चातों में हैं । चलती रहती है ही

ा गिलमा व हां॥ टना नहीं नामा निशी। में भागनी आगी।

गाम भद्रानद् हा॥

14

इन् तोन सरकार श्रीर महां गये हैं कि श्रामदाः कर वर्षों से बहानन हा है । अनुभव है द्वार में बद ख्नियों का पना नह नहें पेचीदिनयां झाहानों है है।

शुद्धि के श्रांदोलन में धर्मवीर पं० लेखरामजी के बलिदान से लेकर श्राज तक निरन्तर वलिदान होते चले शारहे हैं श्रीर यह अत्यन्त प्रशंसा की बात है कि आर्य जाति में ऐसे निडर → दिन २ बढ़ रहे हैं जो श्रापने प्राणों पर खेल कर शुद्धि के 🛴 🗐 लिये भयंकर से भयंकर श्रापत्ति का मुकावला करने से नहीं घवरातें। जितने बिलदान हुए हैं उन में विधर्मी हत्यारों ने सदा ही छिपकर कायरता से बार किया है। आर्यजाति के सामने वीरता से उहरना टेढ़ी खीर है। सरकार ने श्रशी तकइन श्रत्याचारों के रोकने का संतोषप्रद प्रवन्ध नहीं किया है और यह खुनी अत्याचारी लोग अहिंसावादी सहनशकि द्वारा सन्मार्ग पर भी नहीं श्रा सकते, इसलिये श्रायों का कर्त्तं देय है कि वे आग्य पर अरोसा रखने वाले न बनकर दुष्टों को दएड देने का भाव श्रपने हृदयों में-पैदा करें। हिन्दु-श्रों के हृदय से यह भाव हटाने की श्रत्यन्त आवश्यकता है कि "दुष्टों को द्वड देने के लिये परमात्मा अवतार लेंगे या परमातमां स्वयं दुधों को दएड देंगे, श्रत: हमें हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं"। ऐसे श्रवतार वाद श्रीर वेदांतों ने हिन्द जाति को कायर व पुरुषार्थहीन बना दिया है।

कुछ लोग श्रत्याचारियों को दगढ़ देने का सारा भार सरकार श्रीर उसकी कचेहरियों पर छोड़ कर इतने कायर ही गये हैं कि श्रात्मरक्ता तक नहीं कर सक्ते । मुक्ते गत १४ वर्षों से वकालत का जीवन व्यतीत करते हुए कचहरियों का श्रमुभव है श्रीर में कह सक्ता हूं कि हज़ारो चोरियां श्रीर खूनियों का पता तक नहीं लगता है। श्रीर मुकहमों में ऐसी १ पेचीदिगियां श्राजाती हैं कि कई बार मुंठे का सच्चा श्रीर БП

म राम०

राम०

2777A

1

सच्चे का भूँ ठां कानूनी चक्कर में आकर धन जाता है। अतः में हिन्दुओं से यही निवेदन करूंगा कि वे स्त्रयं कर्मवीर बनें और कचहरियों पर आत्मरचा के लिये निर्भर न रहें। हमारे स्मृतिकारों ने लिखा है—

र्दंगडः शास्ति प्रजाः सर्वा दगड एवाभिरक्ति । दगडो धारयते लोकं दगडः कालस्य कारग्रम्।

श्रणीत् सत्ययुगं, त्रेतायुग श्रादि कालीं की रंचना करने वंतात व्यव ही है। परमात्मा की द्यव शिक्त कई क्यों में प्रकट होकर प्रजाश्रों की पारस्परिक सामाजिक धर्म का पां-त्वन करने के लिये प्रेरित करती है। द्यव की महिमा श्रपार है। राजां भी इस द्यव शिक्त से भय खातां है। इसीलिये प्रोचीन वैदिक संस्कारों में सब से प्रथम वेदारम्भ संस्कार में ब्रह्मचारी को श्रात्मसंयम तथा दुष्ट-द्मनं करने के लिये द्यव धारण कराया जाता है। त्यागी संन्यासी भी, संसार को छोड़ करें द्यव धारण करके द्यवी चनते हैं। हमारे वेदों में यही उपदेश दिया गया है कि जो लोग इस भूमि पर पर-मात्मा का राज्य स्थापित करना चाहते हैं उन्हें श्रंसुरो तथां राज्ञसों का नाश करने के लिये द्यव-प्रयोग में संकोच नहीं करना चाहिये।

हमें परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमी-तमन् ! तमोगुणी दुष्ट व्यक्तियों को दएड देने के लिये हम भी करणामय श्रोर मृदुस्वभाव छोड़कर वीरत्व युक्त तेजस्वी स्व-भाव घारण करें श्रोर "मन्युरिस मन्यु मिय घेहि" का वेद-पाठ सदा करते रहें। तभी हम इन खुनों श्रीर श्रत्याचारों का

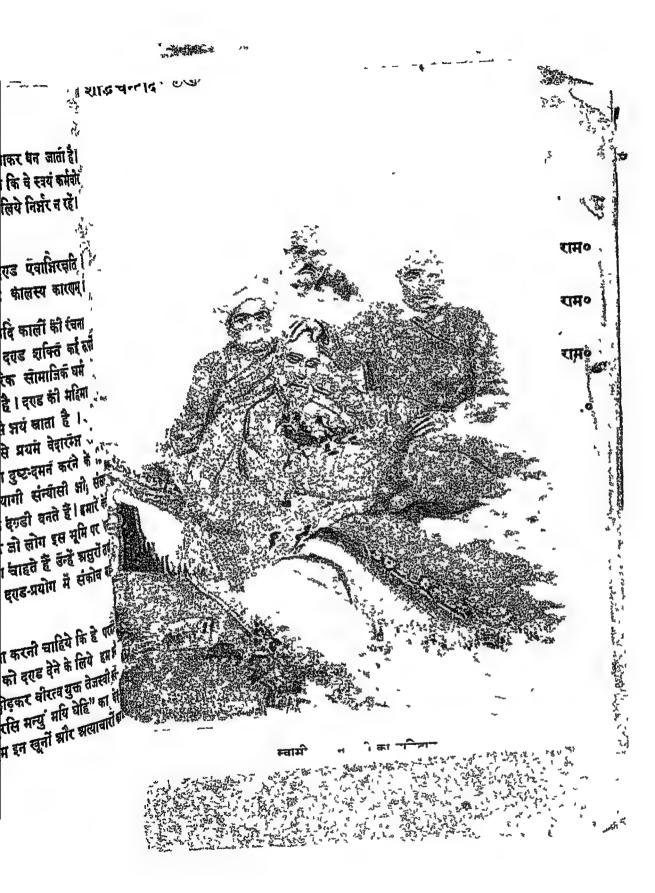

-della

मन कर सने है। मा स्रातिर हमारे के मन ॥ बन्द हो जारा। के के मन ता किया है, उन्हें ॥ - स्त्री पनित की का स्रोति के कीरों के मा स्रोतीर बनी की की देतना रा हर । हर न सा धरे करणे सार १ حہلا वन शास्त्र इ

}

( २४१ )

अन्त कर सक्ते हैं। अगर हर गये तो जिस शुद्धि संगठन के खातिर हमारे वीर स्वामी श्रद्धानन्द्जी शहीद हुए वह सब काम वन्द हो जायगा। श्रीर जिन् श्रायंवीरों ने हमारे लिये बलि-दान किया है, उनको श्रात्मायें यह कहेंगो कि श्रान्यं जाति इतनी पतित और कायर होगई है कि वह अपनी और अपनी जाति के वीरों की स्वयं रक्षा तक नहीं कर सक्ती, अतः कर्मवीर बनी और क्लीवता छोड़ कर ग्रुद्धि का काम ज़ोरों से करो।

> देखनां वह काम रुक जाय न उनका दोस्तों। मुक न जाय अर्थ्य जाति का भएडा दोस्तों ॥ खञ्ज्रो तलवार कां, तीरो तबर का डर न हो। वम्ब का वन्द्क का रीवालवर का डर न हो ॥ [फलक]

БII

न राम०

राम०

राम०

श्रोश्म्

*;*-

# शदिचन्द्रोदय चतुर्दश ग्राध्याय

भारत में शुद्धि का क्या कार्य होरहा है ?

डघर घातियों के चलेंगे इशारे ।
इघर दौर शुद्धि के चलते रहेंगे ॥
हमेशा गई। जोश कायम रहेगा ।
फुदकते रहेंगे उञ्चलते रहेंगे ॥
करेंगे असर उसका अमृत से ज़ाइल ।
सुख़ालिफ़ अगर ज़हर उगलते रहेंगे ॥
[प्रताप, लाहीर]

हम गत १३ अध्यायों में शुद्धि विषयक सभी शंकाएं निवारण कर खुके हैं। अब हम पाठकों को श्रति संद्येप से यह वतलाना चाहते हैं कि श्राज तक इतना विरोध करले, वल्वे श्रादि होते हुए भी शुद्धि विषयक क्या २ कार्य हो चुका है ? भारत में सबसे श्रधिक शुद्धि विषयक कार्य्य करने वाली संस्था 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा" है उसका संचिष्त परि-चय हम पाठकों को करा देना श्रपना कर्त्य सममते हैं।

新开开开开; 哪 4944年;

\$ E. 1

25

Ja



श्रीमान् महाराजकुमार उम्मेदसिहजी, शाहपुरा,

त्रव मृं व हुन विता में मतह के के करें वाता दियों के रोज कर विता कर की कर कर के कर के किया के किया के किया के किया के किया कर की किया के किया के किया के किया कर की किया की किया कर किया कर की किया क

मातंत्र दि

मुस्तिम प्रकार हैं समस्या को हुन हुन्ते ' ने परामशं हुरह हिंदन , प्रतिष्टिन २ हिन्दन ॥ । किया। जिसके स्नान्तर विद्यास सम्मान विद्वान् सञ्ज प्रज्ञा है ,

ता० १२ फरेंचे सन् :: श्रद्धानन्त्री महत्त्व दे : उपस्थिति में एक छन्। हे

### भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा

जब खूंख्वार मुझा मौलवियों ने श्रागरा, मथुरा श्रादि जिलों में मलकानों के प्रामों पर धावा वोल दिया श्रीर उनके श्रताब्दियों से रिक्त श्राय्यं-धर्म को नए श्रप्ट करने के लिये लोभ, लालच, भय श्रादि श्रनेक प्रलोभनों के मायाजाल में फँसा कर पतित करना श्रारम्भ कर दिया, जिस चोटी की रक्ता के लिये उन्होंने श्रनेक श्रापत्तियों का सान्मुख्य किया था इसी चोटी को कटाने के लिये मुसल्मान मुझा मौलवियों ने कोई प्रपंच शेष न छोड़ा, तब इस संकटमय भयानक काएड को देखकर श्रायंजाति के कुछ सुहृदय पुरुषों के मनमें तीन सम्वेदना उत्पन्न हुई।श्रीर उन्होंने रामकृष्णादि श्रुषिमुनियों के पूजक, गोमाता के श्रनन्य भक्त मलकाने भाइयों की धर्मरक्ता के लिये शुद्धि चेत्र में श्रवतरित होने का निश्चय किया।

# मारतीय हिन्दू शुद्धि समा की स्थापना

मुस्लिम आक्रमण को रोकने और समुपस्थित विकट समस्या को हल करने के लिये आगरा के कुछ आर्य सज्जनों ने परामर्श करके विभिन्न प्रान्तों में प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित २ विद्वान महानुभावों को आगरा में निमन्नितः किया। जिसके फलस्वरूप वाहर से विविध सम्प्रदाय के ८४ विद्वान सज्जन आगरा में पधारे।

ता० १३ फर्वरी सन् १६२३ ई० की स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज के प्रधानत्व में श्रागत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सभा की गई। बहुत कुछ परामर्श श्रीर 511

राम०

राम०

. 45

ŧ

.

ň

वाद्राद्धवाद के पश्चात् एक सभा की स्थापना की गई श्रीर इसका नाम "भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा "रक्षा ग्या। इस सभा के सभापति वोररत् श्रद्धे य श्री स्वामी श्रद्धान्द्जी महाराज सर्वसम्मति से निर्वाचित हुये।

### मारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का उद्देश्य

इस सभा में आर्य, सनातन वर्मी, जैन, सिक्ख और पारसी आदि आर्य जाति के प्रत्येक सम्प्रदाय के गएय मान्य सज्जन शामिल किये गये, जिन्होंने शुद्धि का कार्यारम्भ करने के लिये सभा का मुख्योहें श्य निस्न प्रकार निर्धारित किया:—

- १ (नाम) इस सभा का नाम, भारतीय हिन्दू गुद्धि सभा होगा।
- ३ (क) हिन्दू समाज के विछुड़े हुये आइयों की पुनः हिन्दू समाज में शामिल करना।
  - ( ख ) प्रेम तथा धर्मका प्रचार करना ।
  - (ग्) पाठशालाश्चीं तथा श्रन्य शिक्ताप्रद संस्थाश्चीं द्वारा विद्यादि का प्रचार करना।
  - ( घ ) अनाथ तथा विधवाओं के धर्म की रहा करना।
  - ( ङ ) श्रावृश्यकृतानुसार चिकित्सालुय ज़ोलना ।
  - ( रैव्र ) (ग्रुद्धि विषयक) धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यक तथा अन्य पुस्तकों का खपवाना।

श्री करा :- ' अ<u>ति दे</u>

¥ ;--

)

शुद्धि चन्द्रोदयॐ SI ULIAN EURIUS AND SINGERANDO SI को स्थापना की एं। दि सभा "स्वापा य थो स्वामी ग्रन त हुये। सभा का उद्देख दमीं, जैन, सिक्त फ्रांत प्रदाय के गरव मन्द्र ह द का कार्यारम करते हैं। र निर्वारित किया-, भारतीय हिन्दू शृदि ह <sub>बहुई</sub> हुवे शाखों हो पुन<sup>ि</sup> हरना । । प्रचार करना । । घ्रन्य शिवापद संर्याष्ट्री ! र करना । गाओं हे धर्म की रहा हरि इ तर चिकितसत्वय चोलता। । ज्ञामिक, पेतिहासिक, साहिती नक्षें का छुपनाता। श्री नारायण स्वामीजी, प्रधान शुद्धि-सुमा

drightyngrapharaparai, arangraph aranapapapantharian

राम०

भारतीय हिन्दू गुन्नि + फर्नेरी सन ११०३ हें के हैं भवत तह (राम्बर-विरोधियों के बहत हिंग्य-करते हुने सा ४८० वर्ष-शद करते (दिन " दें स समिनित किए हैं . , सारण त्यां राहरू स्वास्य त्या देश हम्म वावक विद्वा है। बर्बो का ग्वा का करें वारों को देश हैं कुल देवित प्रवाद करने के सता को ते दाना है बार ४८ करें विद्वा वाहर मार्बे महर्ग के हैं तिहा का करें प्राताम हिंदू हैं मासिक शहें हैं कर्म जिसका वादिक हैं दक गुहिसमा है कर्म राज हैं, क्लिंट क्ले के क्ष जा है। एक {3

समंसाद

# मारतीय हिन्द्-शुद्धि समा का कार्य

भारतीय हिन्दू गुद्धि सभा ने श्रपने जनमदिन ता० १३ फर्वरी सन् १६२३ ई० से दिसम्बर सन् १६२६ ई० तक मत विरोधियों के प्रवत्न विरोध श्रीर कुटिल श्राक्रमणों का सामना करते हुये भी ४६४ ग्रामों के मलकानों (नवमुस्लिमों) की शुद्ध करके (जिनकी संख्या लाख से अधिक हैं) आर्यंजाति में समिलित किया है। इसके अतिरिक्त, शिला के लिये स्कूल, स्वास्थ्य रत्तार्थ वैद्य इक्टर, धर्मप्रचारार्थ उपदेशक श्रीर कथा-वाचक नियुक्त किये हुए हैं। सभा विधवाश्रों श्रीर श्रनाथ बचों की रत्ता का कार्यभी वेग से कररही है। श्रीर प्रतिवर्ष ह-जारों स्त्री यचों को मुसलमानों के पंजों से छुड़ा कर उनका डचित प्रबन्ध करती रहती है। भारत के भिन्न २ भागों में सभा की ३४ शाखाएं हैं। सभा के पास ८० वैतनिक प्रचारक श्रीर ४४ श्रवैतनिक प्रचारक हैं, शुद्धिन्त्र में स्वनामधन्य ठाकुर माधोसिंहजी, वावू नाथमलजी आगरा तथा ठाकुर के हरीसिंहजी रायभा वालों ने जितनी संलग्नता से कार्य्य किया है उसके लिये श्रार्थाजाति उनकी चिरकृतक रहेगी।

### शुद्धि समाचारपत्र

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की श्रोर से एक देवनागरी में मासिक "शुद्धि समाचार" तीन वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, जिसका वार्षिक सूल्य १) एक रुपया है । इसके सम्पा-दक शुद्धिसभा के प्रधान मंत्री श्रीस्त्रामी चिदानन्दजी महा-राज हैं, जिनके उद्योग से सम्प्रति इसके श्राहक श्राठ हज़ार से कुछ जुपर हैं। इसकी इपयोगिता और महत्ता इसकी श्राहक राम०

राम०

र्संख्या से प्रगट है। इस पत्र में मुसलमान गुएडों के कारनामे में उनका प्रतिरोध, हिन्दू रक्षा के उपाय, शुद्धि पर विद्वानों क विचार, शुद्धि व्यवस्थायें श्रीर शुद्धि के समाचारों का समावेश रहता है।

सभा की ओर से ग्रुद्धि सम्वन्त्री तथा मुसलमान मन स-म्वन्त्री यहुत पुस्तकों, ट्रेक्ट भी लाखों की संस्था में प्रकाशित हो चुके हैं। जिनमें वहुत से विकियार्थ और बहुत से वितीर्श्व हैं।

### भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का आयव्ययं

भारतीय हिन्दू गुद्धि सभा के पास ता० १३ फर्डरी सन् १६२३ ई० से दिसम्बर सन् १६२६ ई० तक कुल २३२२७२=)६ ( हो लाख, बत्तीस हजार, दोसी बहत्तर रुपये, दो आता, नी पाई ) आय ( आमदनी ) हुई है । और ध्यय २०६६२६॥।)४ ( दो लाख, नी हज़ार, खु:सी उनत्तीस रुपये, बारह आना पांच पाई ) स्यय हुये है—

श्रतः प्रत्येक हिन्दू को इसकी तन, मन, धन से संद्वायता।

### , गुजरात में शादि और संगठन का कार्य।

गुनरात में शुद्धि-शौर लंगटन के कार्य को जन्म देने का श्रेय श्रीमाद, राज्यरता मास्टर श्रात्मारामजी अमृतसरी को है। शाप ही के शुश उद्योग से दड़ोदा राज्य तथा कोल्हापुर राज्य में विलिक्ष में का मचार हुआ, साधारणतया पाठक देसा सलमान गुर्हों दे दालें उपाय, शुद्धि पर विक्री दि के समाचारों नास्क्री राम० वन्त्री तथा मुसलमान का लाजों की संख्या में प्रशी से विकियार्थ और दुव 140 सभा का श्रीयव्यय के पास तां० १३ फर्गां स १६ ई० तक कुल २३२% यहत्तर रुपये, दो श्रार है । श्रीर ध्यय २०६६स उनचीस रुपये; बारह हा की तन, मन, धन से संस्त संगठन का कार्या रंत के कार्य को जना होती

ज्ञाहमारामजी श्रमृतसरी<sup>ई</sup> वहोदा राज्य तथा कोला त्या, साधाग्यतया वाटक हेर्छ।

मानते हों। कि गुजरान की बहुमति है, ज्ञतः ॰ का प्रय नहीं होगा,

हैरती सन् (८३४ है। भित्र २ भगों में ईनाइयों सेर अत्र देकर भिग्रणी सरकार से मिन कर स ही प्रतान स्तातों में जमा ईसाई मिश्र काम कर

(१) मुक्तिकांत ( (२) चर्च आहाः (२) प्लानेस्स कि (४) में गहिस्ट (४) रोमन क्यो (६) चर्च मिस्रवरी (७) बिक्तिकाः

इस समा स्वान्धन में ७० स्कृत चलार न मसीई का सन्तेत्र हैंते हैं तीस स्कृत हैं। निह्यार हैं। भीरसद में उनके (५) एक जिले में अकृतों में विद्या रम्ला है। इसके यहोता, त्रानार, निह्यार

)

मानते हों। कि गुजरात तथा वोम्बे में सोहेन्सी में हिन्दुक्रीं को बहुमित है, अतः यहां हिन्दूं संस्कृति को किसी प्रकार का भय नहीं होगा, परन्तु वास्तव में यह वात नहीं है।

ईस्वी सन् १८७१ के भयद्भर दुर्भित्त के परचात् गुजरात के शिव २ भागी में ईसाइयो का पांव श्रेच्छी प्रकार जम गया। सेर् सेर श्राप्त देकर मिशनरियों ने लाखों चोटियां काट लीं। श्रीर सरकार से मिल कर सहती भूमि प्राप्त कर श्रपने श्रद्धे सम ही प्रधान स्थानों में जमा लिये। इस् सेमय गुजरात, में सात ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार है:—

- (१) मुक्तिफीज (Salvation Army)
- (२) चर्च आफ गयरन्
- (३) पलायेन्स मिशन
- (४) मेथोडिस्ट मिशन
- (४) रोमन कैयोलिक्सं
- (६) चर्च मिशनरीं सीसायटीं
- (७) थ्रिसविटीयरन मिशन

इस समय इन मिशनों द्वारा गोंधरा (पंचमटील) जिले में ७० स्कूल चलाये जाते हैं, इसके उपरांत अनेक प्रचारक मसीद का सन्देश देते हैं। महमदावाद जिले में ईसाइयों के तीस स्कूल हैं। निख्याद जिले में उनके प्रके लगभग स्कूल हैं। थोरसद में उनके १२४ के लगभग स्कूल हैं। इसं प्रकार एक एक जिले में अलूतों में ईसाइयों ने अपने कार्य का जाल विद्या रक्षा है। इसके उपरांत शहमदाबाद, स्रत, वलसाइ, वड़ोदा, अन्दर, निक्याद संव बड़े २ स्थानों में केन्द्र रख यह राम०

शील, ढेड़, दुवला नायक सघ जातियों में सुन्दर प्रचार कर रहे हैं इस समय मुम्बई इलाक़े में देशी ईसाइयों की संस्या दो लाख के क्ररीव पहुंच चुकी है। ईसाई लोग दवाखाना, अनाथाश्रम इत्यादि निकाल अच्छा प्रचार कर रहे हैं इसके उपरांत मुक्ति-फौज, Oriminal tribes (जुरायमपेशा जातियों) की व्यवस्था करती है जिसके लिये पैसा सरकार से उन्हें सिलता है।

ईसाइयो की सफलता देख कर सर श्रागाखान, मेदान में उतर पड़े। उनके खोजा अक्तो ने उन्हें कलंकी का दशम अवतार वना हिन्दू अलूतों को मूंउना आरम्भ किया। ष्रागास्त्रानी प्रचारकों की श्रीर से 'श्रल्लीपनिपट्, दुशावतार, निष्कलंक, भजनसंग्रह, संतवागी, दशावताराल्यान, पांडवीं का मत' इसादि पुन्तकें रची गई है जिसके द्वारा "श्रली" की कलंकी श्रवतार कह श्रागाखान उनके ४≍ वें वशज होने के कारण वर्तमान दशावतार हैं। इस जाल में पेसे का लालच देकर सैकड़ों हिन्दुश्रों को फसाया गया श्रीर निष्कलक्ष मंडलीं-( जमातखानों ) की रचना हुई।

इसके उपरांत ''मोटामियां'' एक इस्लामी फ़कीर है उनका काम है हिन्दू मुसलमानों को मुरीद करना, यह घर २ "गाय पालो" के मन्त्र के परमप्रचारक वन गये हैं। उनकी गोक्ति के कारण हिन्दू उन्हें प्ज्य समभते हैं। यह भी भीलों को इस्लामी बनाने में सिरतोड़ मेहनत करते रहते हैं। "मुंह में राम बगल में छुरी, भगत भये पर दानत बुरी" की उक्ति उन पर चरितार्थ होती है। उनके प्रयास से इस समय कई जील ठाकुर मुसल-मान हो चुके हैं। इनकी फ़कीरों की पलदन कवरपरस्ती 'बहुवा खूव भीलों को इस्लामी बना रहा है। इन्होने "तरकी बे

THE PERSON OF TH

)

मिं सुन्दरप्रचारकार्ष गाइयों की संख्या दोहार ा द्वालाना, शनायाम हे हैं इसके उपरांत मुहि ---शा जातियाँ) की व्यवसा से उन्हें मितता है।

सर श्रागाजान, मेत ज़िंहें कलंकी का रस मृंडना श्रारम किंग। ·श्रल्तोपिशयद्. वुशाकार् दशावतारात्यान, णंदी हें जिसहे द्वारा "ग्रती नं" उतके ४० वें वशज् होते स जाल में पेसे का हात नाया गया श्रीर निकर्स त हुई।

एक इस्लोमी फ्रजीरहै नश रुरीह करना, यह घर २ म वन गये हैं। उनकी गोप्ति है।वह भी भीलों को इता त रहते हैं। मुंह में साम बर्ग रुरी" की उक्ति उन पर चीर्ल समय कई भीत ग्राकुर मुन कीरों की पत्तहन करणाती त्वना रहा है। एखीने तानी

राम०

हिज़ हाइनेस महाराजाधिराज सियोजीराव बहादुर,

i. .

हानांते होता है। नमतों हे हरा देश के द्यारे हे की श्रिक्त

तनं राज्य ।

पर स्तरः नगर ।

पर स्तरः नगर ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

प्राप्त का मृत्याप ।

)

,,,

( २५६ )

तालोमें तीहीद" नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुस-लमानों को फ़कीर बन मिठास से तवलीय बढ़ाने के उपाय बताये हैं और हिन्दुओं की झंबरपरस्ती का पूरा लाभ उठाने की योजना है।

इसके अतिरिक्त हसनिकामी ने अपने चेले अहमदावाद में धनाये हैं, जहां से "निकामी" "दोन" वगैरह पत्र निकाल दाइये इसलाम के हथकएडों का प्रचार करते हैं। सूरत तथा रांदेर के धनी मुसलमान जो अफ्रोका, रंगृन से खूब धन कमा कर लाते हैं तवलीग में खूब पैसा वेते हैं इनकी श्रोर से आर्यसमाज के विरुद्ध खूब साहित्य निकलता रहता है।

इसके उपरांत नवसारी, श्रहमदावाद इसादि स्थानीं पर "सत्पंथ" नामक एक पंथ है जो इमामशाह ने चलायां था। इमामशाह का यह पंथ ४०० वर्ष का पुराना है इसकी प्रचारपद्धित वही आगालानी है। अर्थात् हिन्दू का रूप धारण कर मुसलमान वनाना इसका उद्देश्य है। इस समय इस सत्पंथ में तीन चार लाख हिन्दू श्रसिन हैं। महर्षि द्यानन्द की वारिस श्रीमती परोपकारिणी सभा के प्रधान हिज़ हाइनेस सियाजीराव गायकवाड़ बढ़ोदा नरेश ने अपने राज्य में दिलत भाइयों की श्रार्थसंस्कृति में लाने का सबसे प्रथम उपाय यह किया कि उन्होंने राज्यरत्न मास्टर आत्मारामजी को श्रमृतसर से बुलाकर २०० श्रकृत पाठशालाएं उनके श्राधीन खुलवादों श्रीर ४ बोर्डिंग हाउस खुलवाये जिनमें दिलत जातियों के बालक वेदमन्त्र, संध्या, गायत्री का प्रेम से उचारण करते हैं। वस शुद्धि, संगठन की नींव उसी समय से प्रारम्भ हुई।

राम०

मुजरात में जब श्रागाखानी प्रचारको ने सेंकड़ीं श्रक्कतों को भ्रष्ट करना श्रारम्भ कर दिया उस समय "भारतीय हिन्दू शुद्धिस्त्रा" श्रागरा की श्रोर से पं० श्रात्मारामजी के परामर्श से में श्रोर भाई श्रानन्दिष्यजी ने बढ़ोड़ा में शुद्धि सभा की स्थापना की। थोड़े ही काल में हमने सेंकड़ों नौ-श्रागाखानियों को पुन: शुद्ध किया, इसके पश्चात् काम को वृहत्कप देने के लिये मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा की योजना हुई जिसकी श्राधिक मदद स्वनामधन्य दानवीर श्री जुगलिकशोरजी विडला ने देनी स्थी-कार की। सभा व्यवस्थित होने के पश्चात् श्रानन्द, श्रंकलेश्वर, श्रहमदाबाद, बड़ोदा, निह्नयाद केन्द्रों की रचना बना काम श्रारम्भ हुश्रा। शीघ्र इस सभा को सुप्रसिद्ध राजायहादुर श्री मोतीलाल शिवलाल कुरुम्य के सहदय युवक राजा नारायण लालजी का सहयोग प्राप्त हुश्रा। सभा श्रव भी इसी प्रकार काम कर रही है।

इस समय गुजरात में श्रवला-श्राश्रम, श्रार्यकुमार-श्राश्रम, भील-श्राश्रम इत्यादि संस्थाश्रों को वड़ोदा श्रार्यकुमारसभा ने राजावहादुर नारायणलालजी की छवा से जन्म दे हिन्दू जाति की. रत्ता के उपायो का श्रव्छा श्रायोजन किया है। इसके उपरांत इन सभाश्रों द्वारा २० प्रारम्भिक पाठशालायें स्थापित की गई हैं।

इसके उपरांत "हिन्दूधर्म-पत्रिका, प्रचारक, मार्तएड, सुधारक, भीलच्चत्रिय, बारया च्चित्रय, आर्य्यगर्जना" इत्यादि पत्र बड़ोदा से हिन्दू सभा बड़ोदा के कार्य्यकर्ता आनन्द्प्रियजी के निरीच्चण में निकल रहे हैं।

स्त प्रश्न है करी परादा, दीनेसनक राजे सता की छीन है एंन्द्र

मुन्दं द्रोग्रीन् म भू भ्रमपु दर गुदि हो । श्रारत में की तो हैं है श्रीरनेथे। हुइन्ट इ में काम कर, कमरें क .तरह चनता १३ ई होज नीव बमना क्रमें है ह सभए स्तीत हैं समानित मः दणः 🕽 से भारत भर में माने , मं बुत में है। जिले साहर है। शहरी भी श्रो म<sub>िस्टर्स के</sub> मोफ्सर सार्व \* -- " सीवना चार्रे उन्हें हैं-अञ्चापन कि है हिन्दो दिन स्ट्रें

> े गुजवन हैं हैं के अबीर घनी रहेत हैं हैं गये वे परन्तु रिक्ट के गुज बर हिन्स के

> > 1

फलाना चाहिए।

व्हारको ने क्षेत्रं ते या उस समय भागाः देश या मारामश्रीकेश "उद्देश में शुद्धि हजारें इस्त्रे सामाहानिकें को एउन्का देने केले हुई जिसकी साधिक मा एको चित्रता ने देने हो यान् कामना अंत्रेक मुम्मिन्द राजावहारुकें एक पुरक राजा नागार समा सम और रही प्रशा

गध्रमः कार्यकुनार साधाः, चडोदा आर्यकुमारसभा ने त्या से जन्म दे हिन्दू जीते सायोजन कियो है। सते अरर्राजनक पाछाहाँ

रविका, प्रचारक, मार्तन्त्र विषय, आर्य्याजेना हिम्मी के कार्यकता आनम्बिष्जी

, "<u>a</u>

्इन प्रयत्सों से श्रिभी तक ईसाई, मुसलमान, खोजा, पीराणा, मौलेसलाम इत्यादि कुल दस हज़ार की शुद्धि वड़ोदा सभा की श्रोर से हो खुकी है।

, मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के आरम्भ काल में मैंने लगातार 🐧 श्रमण कर ग्रुद्धि श्रीर संगठन का कई मास तक प्रचार किया. श्रारम्भ में कठिनाई श्रधिक थी। मेरे साथ पं॰ श्रानन्दिपयजी भी रहते थे। गुजरात को कई मास देकर कई ग्रुद्धिनेत्रीं में काम कर, कामको पं० श्रानन्दिशयजी के हाथों में श्रवछी तरह चलता देख मैं लोट श्राया।गुजरात में शुद्धि संगठन की नीव जमती जाती है, स्थान स्थान पर श्रोखाड़े तथा हिन्दू-सभाएं स्थापित होती जाती हैं, महाराजा बड़ीदा द्वारा सम्मानित स्व० धन्य प्रोफेसर माणिकरावजी के ग्रुभ उद्योम से भारत भर में लाठी पटा इत्यादि के श्रुख़ाड़े सैकड़ो की संख्या मं खुत गये हैं। जिनके लिये हिन्दू जाति पूज्य प्रोफेसर साहव की आशारी है। वरींच में मि० पुरानी के अखाड़े भी थ्रो माणिकरावजी की पद्धति पर अञ्जा काम कर रहे हैं। मोफ़ोसर संहिप वालब्रह्मचारी हैं श्रीर जो उनसे लाठी वरीरह सीजना चाहें उनके लिये-उन्होंने व्यायाम मन्दिर बहोदे में श्रव्या प्रवत्य किया है। प्रोफ़्रोसर साहव द्वारा चलाई <u>ह</u>ई हिन्दो डिल श्रीर खंघ ज्यायाम भारत के गांव २ में फैलाना चाहिये।

. गुजरात में मोलेसलामों की पदाशों रियासतें हैं। ये बीर धनी क्षत्रिय है जो महसूद, बेगड़ा के काल में विटलाये गये थे परन्तु हिन्दृ-जाति के श्रविद्या श्रन्थकार के कारण पुनः शुद्ध कर, हिन्दू-जाति में सम्मिलित नहीं किये गये। इसन- THO

निज़ामी ने श्रौर पीर मोटामियां ने इनकी कहर मुसलमान वनाने का प्रयत्न आरंभ किया और इनके हिन्दू नाम जैसे वलवन्तर्सिह राठौड, नाहरसिंह इत्यादि को बदल कर मुसल-मानी नसीरुलाखां इत्यादि रखने लगे तो मैं श्रीर भाई श्रानन्दिपयजी गुजरात में इन मोलेसलाम चत्रियों की पुनः 🕏 हिन्दूधर्म में लाने का प्रयत्न करने के लिये दौरा करने लगे और श्राज लिखते प्रसन्नता होती है कि तीन मोलेसलाम रियास-तों के अधिपति "पुनादरा दर्घार, ढावा और अमोस" हिन्दू-धर्म में सम्मितित होगये। राजपूत महासभा ने इन्हें अपने में मिला लिया श्रीर राजकोट के Princes College में यह राज-कुमार हिन्दू चौके में खाने लगे तथा पोलीटिकल रेज़ीडेन्ट के दफ्तर में भी ये हिन्दू राजाओं की गिनती में आने लगे। श्रीमान् ठाकुर शिवसिंहजी पुनादरा दर्वार अब इतने उत्साही श्रीर गुद्ध दिन्दू वन गये हैं कि वे स्वयं पधार २ कर मोलेसं-लामों को ग्रुद्ध कर रहे हैं। इस श्रवसर पर हम च्वियकुल-भूपण वीरपुर ठाकुर साहव की हृद्य से बधाई देते हैं।

श्रीमान् चित्रयकुलशेष्ठ जम्तृगोडा द्वार श्री० मेहर-यान ठाकुर सा० श्री रणजीतसिंहजी, जिन पर कि राजस्थानके चित्रयों को श्रीभमान है और जो श्रीक्षल भारतवर्णीय कित्र-यमहासभा के सभासद् हैं, उनसे हमे पूरी श्राशा है कि वेइस श्रुद्धि के पवित्र कार्य मे राजपूत जाति का उद्धार करते रहेंगे। मुभे श्रुद्धि श्रीर सङ्गठन का उज्ज्वल भविष्य हिंगीचर हो रहा है।

मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य्य

मलाबार के भीषण मोपला विद्रोह ने उत्तर भारतीयों का

ध्यान महास की श्रोर का को सहायतार्थ गये हुवे संगठन एव प्रचार देख के यदि हसी गति से ि ॐ ही काल में महास क विमुख हो बानेगी।

मद्रास का सब से
ह्मण अग्रहाए अन्द्राः
का रोग अयहरता की
कि वहां के तानों की
अतिहिंसा के आवों से
को तथार हैं। घोड़े नि
अदेश हिन्दू सन्ना की
गये तथ वहां के
यदि हिन्दू सन्ना के हैं
कारण कि हम हिन्दू श

मतावार में केवल हू चहां देखने से भी दूर र की पदि कोई महाए दे नायही ग्राम सहकों पर कपर वह लोग है कि ि जाने से सार्ग दोग तन विया, चसमा<sup>9</sup> वर्गेरह जा

1

ने रनधी सहर हुन की व्यक्तियां उसाहि मी बहुत कर् नन हमें हो है हैं है में निसनाम चीनों रें। ने के नियंदीता वरते होते कि तान मोहेसत्तव हैत , दाया और मनेस हि र्य महासता ने रहे हते ricces College मैदान ी नया पोर्निटिश्न हिं श्रीं की विनतों में छाने हा द्रा द्वार क्षव क्रिकेटन वे कदर्वे प्रवाद २ कर मीते-त्र ध्रयसर् पर इम सीमृ ो हर्य से दर्धा देते हैं। उन्द्रगीटा इझीर धी॰ मा हुजी, जिन पा विशासनी को छन्दित भारतवर्षय सी में हमें पूरी साहा है हि वेड जित का उहार करते रहें। 💬 राज्यक भविष सहिता 🎮

मं शुद्धि कार्य

। विद्रोह ने उत्तर भारतंत्रों न

4,2

}

de Title die.

ध्यान मद्रास की श्रोर श्राक्ति कराया। उस समय हिन्दु श्रों को सहायतार्थ गये हुवे कार्य्यकर्ता ईसाई श्रोर मुसलमांनी संगठन एवं प्रचार देख विस्मित हुए। उनको विश्वास होगया कि यदि इसी गति से विश्वमियों का प्रचार होता रहातो थोड़े ही काल में मद्रास प्रान्त की एक वड़ी संख्या हिन्दू धर्म से विमुख हो जावेगी।

मद्रास का सब से विकट और कहा प्रश्न वहां की ब्री-सण् अवासण आन्दोलन है, इसके उपरान्त वहां अंकूतपन का रोग अयंकरता की इस पराकाष्ट्रा को पहुंच चुका है कि वहां के लाखों की संख्या के अलूत हिन्दू धन्द को उसाड़ फैंकने प्रतिहिंसा के आवों से प्रेरित हो हिन्दू शन्द को उसाड़ फैंकने को तथ्यार हैं। थोड़े दिन पूर्व जब पं० आनन्द्रियजी वस्बई प्रदेश हिन्दू सभा की ओर से मलावार में हिन्दू धर्मरसार्थ गये तब वहां के एक. अलूत ने कहा कि "आप यदि हिन्दू सभा के हैं तो हम आपकी सुनना नहीं चाहते, कारण कि हम हिन्दू शन्द को ही पृथिवी के तल से मिट्या-मेट कर देना चाहते हैं"।

मलाबार में केवल छू जाने से ही छूत नहीं लगती, किन्तु वहां देखने से भी छूत लग जाती है। नायडी-जाति के हिन्दू की यदि कोई ब्राह्मण देखले तो उसे स्नान करना पड़ेगा। नायड़ी छाम सड़कों पर चल नहीं सकते। इनसे एक दर्जे ऊपर वह लोग हैं कि जिनके चालीस गज़ के फासले में आज़ाने से स्पर्श-दोष लग जाता है। इस कोटि में "इड़वा, यिया, चसमा" वग्रैरह जाति के लाखों हिन्दू आ जाते हैं। यह

HO.

राम०

ाम०

लोग सव श्राज कल उन्नत दशा में हें पर इनकी ब्राह्मण मन्दिरों को खड़कों पर चलने का भी ख्रिधिकार नहीं। वाइ-कोम खत्याग्रह का यही कारण था। पालघाट में जो दो लाख इट्चा हिन्दुओं में मुसलमान वा ईसाई वनने का श्रान्दोत्तनं हुश्रा था उसका भी यही कारण था। उद्य जाति के हिन्दू इन जातियों के प्रति तिरस्कार वताकर ही अपन कर्तव्य की इतिश्री मानते हैं। श्रशी वाइकीम के मन्दिर वाले मन्दिर की शुद्धि करने वाले हें कारण कि उस मन्दिर के पास से होके अछूत लोग निकल गये थे। इन श्रह्तों को तालावों के २० फुट पास हो के निकल जाने से सारा का सारा तालाव भी भ्रष्ट हो जाता है। जब एं० श्रामन्द्रियजी ने पाल-बाट के ब्राह्मणों से कहा कि ब्राए इस वीसवीं सदी में जब ब्रः पने मन्दिर की तथा मोहल्लों की सड़कों पर मुसलमान, ईसाई, कसाई सव को चलने देते हो तो ईश्वर क नाम पर हिन्दू संस्कृति की रत्ता निमित्त विचारे इन श्रद्धतो की भी श्रिधिकार देवें। इसके उत्तर में वहां के एक वी. ए. एलएल वी वकील ब्राह्मण ने कहा कि "श्राज श्राप उन्हें सड़कों पर चलने का अधिकार देने को कहते हो कल आए उन्हें अपनी लड़िकया, दे दो, ऐसा कहोंगे, हमें परवाह नहीं, आज यदि सब के सब श्रकृत ईसाई वा मुसलमान होजावें तो हमारी वला से"। उद्य हिन्दुत्रों की इस मनोदशा के कारण श्राज मद्रास के श्रद्धतों में एक अयङ्कर वलवा हिन्दू-समाज एवं हिन्दू-धर्म के प्रति जागृत हो चुका है। पालघाट में "केशवन" नामक एक इड़वा युवक ईसाई वन कर सब ब्राह्मण मोहलों में जा चुका तब भी उसके हृदय की प्रतिहिंसा का भाव हंढा न हुआ श्रीर वह मुसलमान वन गया। मुसलमान वनने के पश्चात् एक दिन

ष्तित कारत्त्रीर है । केर का — घरे पर्ने का टमंत्र गुल्दे के निर्देश काला परमाहर तर ।

्र इस प्रशास्त्र क मानों ने ग्रस्ट बरा स वनकोर (रियान द्वेशयह ११ सात्र झारने हैंना है का दशस्ता कर्त द स्वती में हो होता है वे वनारे गरे। एडिस्ट्रांस्ट्रां समयमें इत्राह्य मा नार्थे झारहरू मार् जितामानार, द्वारमपूर, क भारती में हैं हैं स्तृत, हारे इ.इइ इसे डात रेमां स्टार्ट्स प्रवार हो दंजना है। श्रपनी पुस्तह भूँ हुन हा पक समार् है है। गूर्

्रेश्रहामुंग्रह हैं जोग जास करने हैं के जावियों को जो हो के हुई। ईसाई का कुँड़ हैं।

)

प्रचार के विदे हिंद

( २६४ )

यशे कारएथा। उपरा श्रशी बाइकोम के म्ह

नरस्कार वताकर ही घ ने हैं कारण कि उस मह त्ल नये थे। इन श्रद्धते हैं कल जाने से सारा का ज व पॅ० आदन्द्रियजी ने ए इस बील भी सदी में बरा तड़कों पर मुसलमान, रीत तो ईश्वर क माम पर हि इन झहूतों को त्री प्रथिक धी. ए. एलएत. वी वर्गा । उन्हें सड़कों पर चलने ह ह स्थाप उन्हें स्थानी सहिंद नहीं, श्राज वीद सब दें सी विं तो हमारी वला से"। ह ारण आज महास के महा माज एवं हिन्दू धर्म के प्री

में है पर हको हा पिएडत आनन्दिप्रयज्ञी से उसकी मुलाकात हुई, पं०जी ने हैंस ा भी अधिकार नहीं। कर कहा — कही भाई अव कब ग्रुख हो आगे। इसका उत्तर ए था। पालघाट में 🖒 उसने गुस्से में दिया कि "जव एक एक ब्राह्मण वालकों की मान वा ईसाई को। क्रलमा पढ़वा दूंगा तव"।

> इस प्रकार समय की श्रनुकूलता देख ईसाई श्रीर मुसल-मानों ने श्रपना प्रचार वढ़े ज़ोर शोर से वहां कर दिया है। ट्रा-वनकोर रियासत में इस समय मुक्तिफीज की कृपा के कारण ११ लाल श्रादमी ईसाई हो चुक हैं श्रीर वहां ईसाई गिरजों का दृश्य मेथुरा काशी के हिन्दू मन्दिरों के समान है। कई स्यलों में तो मन्दिर ही लोगों के ईसाई होने के बाद गिरजे वनाये गये। यदि ईसाइयो के प्रचार की यही गति रही तो श्रल्प समय में ट्रावनकोर सब ईसाई हो जावेगा। इसके उपरांत नार्थ श्रारकाट, साउथ श्रारकाट, साउथ केनारा, ट्विनापरली, रामानांड, कोयम्बतूर, नार्दन सरकार, नीलगिरि वग्रैरह सव प्रान्तों में ईसाई प्रचार का जाल विछ रहा है। गांव २ में स्कूल, कालेज, द्वाखाने, अनाथगृद्, अवला-आध्म, कालोनीज़ डाल ईसाई बड़ी अयद्भरता से फसल काट रहे हैं। ईसाई-प्रवार की तीवता देख मदास के भूतपूर्व लाट पादरी ने अपनी पुस्तक 'इन्डियन प्रावलम्स' में कहा था 'इस समय हम एक सप्ताह में दो हज़ार हिन्दुओं को ईसाई बनाते हैं, हमारे प्रचार के लिये अविष्य उज्वल है"।

१६२१ की मर्डु मशुमरी में मद्रास सेन्सस (Census) कमिश्नर भ्रम् वीग साहब फरमाते हैं कि हमारे प्रांत में हिन्दू और जंगली जातियों को घटी हुई और ईसाई और मुसलमानों की बृद्धि हुई। ईसाई की वृद्धि १४ प्रतिशतक हुई। दक्तिण में दल

राम०

ाम०

"केशवन" नामक एक इहर

र मोहलों में जा चुका तव है जान ठंढा न हुआ श्रीर ब

वनने के पश्चात् एक वि

( २६६ )

यंत से ईसाई काम कर रहे हैं, इसकी प्रतिकार एक दी संस्थाएं 'ही जो आटे में नमक के यरावर भी नहीं, बीरता पूर्वक कर रही हैं।

जब डी. ए. वी कालेज की श्रीर से पं० ऋषिरामजी, म० ख़ुशालचन्द्जी मलावार में संकट निवारण का काम कर रहे थे तव पं० ऋपिरामजी ने आर्य्यमादेशिक प्रतिनिधि-सभा लाहौर की अनुमति से कालिकट में एक अनायायम बोल शार्यसमान का प्रचार श्रारंभ किया, इसी घीच में मद्रास में भी महाशय 'भागे कजी वेचरंती शर्मा' की सदायना से पं० ऋषिरामजी ने कार्य श्रारंभ किया, इसमें उनकी श्रन्य कई महानुभावों ने भी सहायता ही। महास के फाम की पं० ऋषिरामजी को अधूरा छोट मलावार के फाम को करना पड़ा। मद्रास का प्रचार संगठित न होने के काग्ण बन्द होगया श्रीर ऋषिरामजी ने एक केन्द्र कालिकट में जोला। पं०जी की भक्ति तथा मिलनसार स्वभाव के कारण लोगों की रुचि श्रार्यंसमाज की श्रोर हुई, पर पढितजी वाद में चले गये। उनका कालिकर का फाम प० वेदवन्युजी ने, जो मलावारी ब्राह्मण्हें, संभाला। धन की कमी के कारण श्रश्रिक कार्य न हो सका तो भी इन महानुभारों के प्रयास द्वारा ट्रिवेन्डरम, पल्पी, किलोन में भी श्रार्थ्समाज बन गई।

इस के वाद समाचारपत्रों में 'पालघाट के दो लाग इडवाओं की मुसलमान व ईसाई वनने की तैयारी है' यह समाचार पाकर मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के ट्विलिंद्र मन्त्री पं० श्रानन्द-प्रियजी एकदम मलावार पहुंचे। पालघाट में उन्होंने पं० 'वेदव-नंधुजी की सहायता लेकर "इडवाओं" में प्रचार आरंभ किया,

4

रक्तमांत्य \*\* मेडिरेक्टर १६७५ बादमंदे साम 🗇 मुद्दण होति द ६१६ हो इन म्बयाप है । ैदी हरका दें। दे ला . र्रमर्र किए हो हार मत रेडर इ.स. १ बाह्रीकी स्टीन्स महामाजी है कर शन्तीयाँ रूप्ताः देशां राज्य सहदेशकाण व ् विकासिक्ष गरे तक व्हें इन्हें, रंगां र कुत्रका ११० प्रशास्त्र मा हत्य गये।सम्बद्धाः व सनमान्त्र देन को।सन्हरू भवार हर है। एकर्र में हां हरता है ने पानका है। है श्रुवितान है है है है । वार प्रवार के देन हैं । श्रीयक्षता है। इन्हरू

1

. इनकी बीतका स य के बतार शंकी

.

राँ इतेर में पंट हति संग्रह निवास शका 📑 न चार्ण्यादेशिह ही क तिक्ट में पर घर श्तरंश दिया, एवं है द्रोवेदर्शित्मं केल तिश किया, इसमें दरहों इ त थी। महास दे छत है मनागर के शम हो ह तित न होने हे बाग है। एड हेरद्र कातिन्द नें हे ता स्वभाव के शास्त्रीत रं, पर परिवडी बारमें बरें। ि वेहचन्तु हो में, हो मन् कमी के कारत श्रविक की क्षे के प्रयाम हारा किल नमाज इत गई।

में 'वासवार के हो ताब हर्न कर है को तेवारों हैं' यह कर्न है का हर है कि कर है के का कर है कि कर है कि वास है कि वास

इड्या का हिन्दू धर्म छोड़ने का कारण यह था कि ब्राह्मणों ने इन्हें रथयात्रा के उत्सव के समय् श्रपने मोहलों की सड़कों पर चलने के कारण पीटा था। इडवा यही कहते थे कि हमें यदि ब्राह्मण मोहल्लों की सड़कों पर चलने का अधिकार न सिला तो हम मुसलमान व ईसाई हो जावेंगे। उनकी इस इच्छा को जानकर ज़ेत्र में सात मुसलमानी तवलीग्री मिशन तथा कई ईसाई मिशन भी उनको हिन्दू धर्म छोड़ने को उकसाते रहे। कई मास के प्रचार के श्रनन्तर पालघाट में श्रार्थ्यसमाज की स्थाप-ना हुई श्रीर यह निश्चय हुश्रा कि इडवाश्रों को श्रार्य्य बना ब्राह्मण मोहलों की सब्कों से ले जाया जावे। इस प्रकार पं० श्रानन्दिप्रयज्ञी तथा पं० वेदवन्धुजी ने इडवाश्री को यज्ञोपवीत दे आर्य्य वनाया श्रीर कई मास तक ब्राह्मण मोहज्ञों की सङ्कों पर चलाया। श्रारंभ में तो ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया पर वाद में मारपोट भी हुई, कचहरियों में मुक़हमे भी गये, पर अन्त में आर्य्यसमाज की विजय हुई ग्रीर इडवाश्रों का ईसाई व मुसलमान बनने का उत्साह दएढा पढ़ गया। इस प्रकार दो लाख इडवा हिन्दू धमं से विमुख होने से बचा लिये गये। इस प्रचारकार्य में कलकृत्ते के सेट छाजूरामजी तथा खनामधन्य दानवीर सेठ जुगल किशोरजी ने धन से पूरी सहायता की। इस प्रकार ६ मासे तक दिल्ला के भिन्न २ स्थानों में प्रचार कर पं० त्रानन्दप्रियंजी बी. ए. एलंएल. वी. अग्रेज़ी में कई भाषण देकर लौट गयें और पिएडत ऋषिरामृजी ने पालघाट तथा द्तिग प्रचार के काम को फिर संभाला, पंव ऋषिरामजी कुछ काल के चाद लीट गये। इस समय मला-वार प्रचार का केन्द्र पालुघाट है श्रीर पं० वेदवनधुजी उसके अधिप्राता हैं। आप वहे उत्साही तथा उत्तम कार्यकर्ता हैं।

राम०

ाम ०

Ho

i

( र्रह्द )

श्रीपने श्राविसाहित्य को मलायलम श्रीपा में निकालने का भी भयास श्रारंभ किया है, श्रापके प्रचारकार्य की श्राविधादि शक प्रतिनिधि सभा लाहीर, जिसने मलावार में एक उपप्रतिनिधि सभावनाई है, दे बरेख रखती है। खनामधन्य दानवीर सेठजुग-लिकशोरजी ने मलावार प्रचार के निमित्त एक श्रव्छी रकम दी है. है और इस समय ठीक काम हो रहा है।

मलावार में मोपलों का अधिक ज़ोर हैं उनका प्रधान गढ़ ''पोनानी'' हैं जहां वह तवलीय कर रहे हैं। उनके तब-लीयी मिशन ने उनकी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक वीस हज़ार हिन्दुओं को इस्लाम में पतित किया है। लाहीर के एक मुस्लिम प्रचारक कालिकट में रहते हैं, कालिकट में एक वड़ा अनाथाश्रम खोला गया है। आज सारे दिल्ल प्रांत मे एक भी हिंदू अनाथाश्रम नहीं, कालिकट का आर्यश्रमाथाश्रम धनाभाव के कारण वन्द हो गया है।

इस समय ईसाइयों के हज़ारों स्कूल और कंालेज अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अत: आर्थसमाज वा दिन्द्सभा की काम केवल मौखिक प्रचार से सफल नहीं होगा, वहां स्कूल, अना-थाश्रम इत्यादि खोलने की अत्यन्त श्रावश्यकता है।

इसके उपरांत महुरा में एम जें. शर्मा श्रंच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें कभी कभी धनाभाव के कारण बढ़ा कप होता है हैं श्रोर प्रचार पूर्ण द से नहीं हो पाता, तो भी वह जी कुछ हैं— करते हैं बढ़ा उत्तम श्रीर सुन्दर है।

मेंगलार मे पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालंद्वार वड़ा सुन्दर

कार्यं कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द्रनी की स श्रीवनकी नीलतोदाः स तभी समझीक उड़ा उनन् --अभाग सीवली है। नेपक

> वेंगलोर में तो कार सराजन निद्धानज्ञात । च्छी हिंच उत्तर कर रहे हैं काम कर रहे हैं उन्होंने न

महासमें मगाग्र सो म मजार की शावस्थाना है प्रचार की शावस्थाना है सत्यार्थ प्रकाश का अध्याद एक शायपत्र की उड़ा संका प्रचार श्रामी कि व

नीलिपरी पर्वतः की प्र स्तो वर्ष वरमई के खुदे राजा नारायणलालजी ने दि कई मास प० श्रानन्द्रियमी केया, कई ईसाई मिश्रनों के दी स्कृतें भी सोली गई है। सम्बार नीलिगिर पदाइ दे। सम्बार नीलिगिर पदाइ दे। नापा में निकासने शह रकार्य की आर्यमहें नार में एक उपनिति गमयन्य दानवीर सेठ्ड मित्त एक अञ्जीरमधी गही

ज़ोर है उनका प्र<sup>क्</sup> कर रहे है। उनक सार अभी तक गंड किया है। लाहोर इ त्ते हैं, कालिकट में ए करे ज सारे दिन्य पार्व र क्तर का ग्रायंभ्रतायाव

कृत घोर नातेन <sup>मुख्</sup> जि वा हिन्द्सना ना का होगा, वहां क्ल, प्रन ग्राम्यकता है।

ग्रमी अञ्चा कार्ये कर रहे कारख यहां कर होता है है ना, तो भी वह जो इंदे

झान्तानङ्गर ग्रहा सुन्

कॉर्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार कार्य धर्मवीर स्वर्गवासी स्वामी श्रद्धानस्दजी की सहायता से श्रारम्भ किया था। श्रव भी उनको दलितोद्धार सभा देहली मदद कर रही है। पिएड-तजी सपलोक बड़ा उत्तम कार्य कर रहे हैं, उन्दोने वहां की भाषा सीखली है। मेंगलोर की समाज एक उत्तम कोंटि की समाज है।

बेंगलोर में भी आर्यसमात स्यापित हो चुका है, पंठ संत्यत्रत सिद्धान्तालङ्कार वहां के लोगों में समान के प्रति अ-च्छी रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, इस समय वहां एक संन्यासी श्रच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने छोटासा गुरुकुल भी खोल रक्खा है।

मद्रास में महाश्य सोमनाय राश्रो जम्बूनाथन जी तथा मांची-कर्जा वेचरजी शर्मा वहें प्रेमो आर्य हैं, परन्तु वहां व्यवस्थित प्रचार की आवश्यकता है। महाश्य जस्वूनाथनजी तामिल में सत्यार्थप्रकाश का अनुगाद किया है। इस समय वे तामिल में एक आर्यपत्र की बड़ी आवश्यकता वताते हैं, धनाभाव से उनका प्रचार अभी कियाहर में नहीं परिवर्तित हुआ।

नोलगिरी पर्वत को पहाड़ी जातियों में प्रचार के निमित्त इसी वर्ष बम्बई के शुद्धि-संगठन के कार्यकर्ता मारवाड़ी खुवक राजा नारायणलालजो ने हिन्दू मिश्रत की स्थापना की है। वहां कई मोस पं० श्रानन्द्रियजी ने तथा राजा साहेव ने खूब प्रचार ्रियां, कई ईसाई मिशनों की टक्कर में यह अक्रेला मिशन है। दो स्कूलें भी खोली गई हैं। ग्रभी तीन उपदेशक रक्खेगये हैं। इस प्रकार नोलिशिर पहाड़ के हिन्दू जो "बडगा" श्रीर "टोडा" नाम से पुकारे जाते हैं उनमें भी काम आरम्भ हो गया है।

राम० ाम० 🗄

( २७० )

ग्री करोदर

The Party of the Party

Soldindrive de servicio de la servicio del servicio del servicio de la servicio della servicio d

1

इस प्रकार द्तिण में भी आर्य भाइयों का ध्यान आकपित हुआ है, परन्तु विधिमयों के मुकावले में अभी बहुत
काम की आवश्यकता है। यदि अद्गरेज़ी जानने वाले संन्यासी
तथा वानप्रस्थी मदास प्रांत की ही अपना निवासस्थान वनालें तो उत्तम हो। एक आर्य-पत्र निकलवाने की अस्यन्त
आवश्यकता है। इसके उपरांत एक उपदेशक विद्यालय
जिसमें कानड़ो, तामिल, तेलगू और मलायलम जानने वाले
नवयुय्वकों को उपदेशक तैयार कराया जाय ऐसा प्रबन्ध
होना आवश्यक है। साथ साथ ही हिन्दूधमें रक्तक ट्रेक्ट
बटवाने की ज्यवस्था होनी चाहिये।

यदि द्विण में हिन्दूधर्म रक्ता के उपाय इसी प्रकार काम में जाये गये तो वहां के सब ईसाई झौर मुसलमान शुद्ध होसकते हैं।

### महाराष्ट्र में प्रचार-कार्च्य

महाराष्ट्र में वैसे तो मुसलमानों की संत्या बहुत श्रव्प है तो भी उधर तवलीग का काम आरंभ हो चुका है। पूना में जगद्गुर शहराचार्यजी डाक्टर कुर्तकोटि के प्रधानत्व में एक बहत् सभा हुई थी जिसमें पूना के दिल्ली पिडतों ने शुद्धि की व्यवस्था दी थी। इसके पश्चात् जगद्गुरु की श्रध्यज्ञत्। में शुद्धि कार्य होता रहा और ६ हज़ार मनुष्यों की श्रव तक शुद्धि हो जुकी है। इसके उपरांत मि॰ वैद्य के नेतृत्व में हिंदू मिशनरी सोसाइटी वम्बई भी खुन्दर कार्य कर रही है। रज्ञा-गिरी में देशभक्त सावरकर शुद्धि श्रान्दोलन खूव मचा रहे हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजी की पुरायस्मृति में 'श्रद्धानन्द'' नामुक श्रवन्वार निकृत्व कर डा॰ सावरकर शुद्धि सद्गुन को खूब बृद्धि Land to the Later of the second

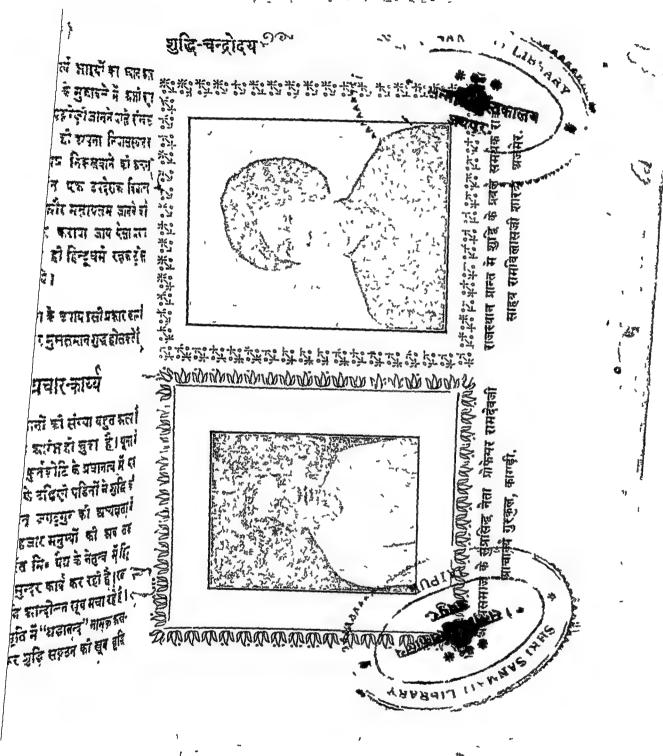

100

74. x 42 14 . 1 de 2 10 ana 3 landid is I make by - 3 plan A h " " " Jon 4 "7 "Maga te will be stranger to the last £ 4. - . Enten! . It that A & Locker 1 The same of the sa ( १७१ )

the best from the second

中 公本 古

कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शुद्धि-कार्य्य उत्तमता से चल रहा है। बुरहानपुर, जलगांव, खानदेश, बहादुरपुर में भी पीराणा पंथियों के विरुद्ध पं० श्रानन्दिप्रयजी ने उत्तम काम किया था। जिसके कारण कई पीराणा पन्थी हिन्दू बन गये।

### पंजाब में कार्य

पंजाब में दयानन्द दलितोद्धार सभा, श्रार्थ-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, श्रार्यप्रतिनिधि सभा सब शुद्धि का कार्य श्रच्छी तरह कर रही हैं। महाशय कृप्णजी अपने अखवार "दैनिक प्रताप" व आई खुशालचन्द्जी खुरसन्द अपने पत्र "मिलाप" द्वारा शुद्धि की सिंहगर्जना कर रहे हैं। प्रोफेसर रामदेवजी तथा आई परमानन्दजी के सत्य 🛩 उपदेश तो रामवाण श्रोषधि का काम दे रहे हैं। भिन्न २ नगरों की समाजें अवकाश पाने पर शुद्धि करती रहती हैं। स्याल-कोट में श्री गङ्गारामजी के नेतृत्व में दलितों की शुद्धि कर उनको आर्य बनाने का सुन्दर काम हो रहा है। इसके उपरांत स्यालकोट के कुछ शायरी हिन्दू, जो सर श्रागाखान के चेले थे, वह भी शुद्ध होगये हैं। दिल्ली में आई देशवन्धुजी अपने पत्र ''तेज" द्वारा व भाई इन्द्रजी श्रपने पत्र "श्रर्जु न" द्वारा शुद्धि संगठन का प्रचार कर रहे हैं। श्रायपिदेशक श्री पं० रामचन्द्रजी देहलवी का कार्य किससे छिपा है? श्रार्यसराज्य सभा लाहीर 🏋 श्रीमान् श्रजीतसिंहजी सत्यार्थी तथा प्रो०रामगीपालजी शास्त्री की अध्यत्तता में शुद्धि का कार्य बड़ी तत्परता से कररही है। इसने हज़ारों श्रळुतों को, जो विधर्मी हो गये थे या होने वाले थे उन्हें, वक्राया है। वास्तव में शुद्धि का काम करने

राम०

ाम0

35

वाली श्रार्थ्य स्त्रराज्य सभा एक श्रष्टितीय संस्था है, जिसकी सहायता करना प्रत्येक हिन्दू का परम कर्चव्य है।

### मध्य-प्रान्त से कार्य

मध्य गांत में छन्नी तक, संगठित रूप से शुद्धि कार्य नहीं हुआ है। किन्तु डा० मु जे श्रीर राजा लदमगुराय भीसले के 🔨 नेतृत्व में वरावर शुद्धि-कार्थ्य हो रहा है। नानपुर, व्याटवा, जवलपुर इत्यादि स्थानों की श्रार्थ्यरामार्जे गुद्धि ती धूम मचाय रखती है। मध्य प्रांत के हिन्दुश्री का इसमें विशेष प्रेम है।

#### मध्य-भारत में कार्य

मध्य-भारत में इन्दोर, मह, खग्डवा इत्यादि स्यलीं में कभी कभी युद्धि सगठन के भाषण हो जाते हैं पर इस श्रोर श्रभी तक संगठिन कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। मध्य-भारत में भीलो की वड़ी सख्या ईसाइयों के हाथ का शिकार वन रही है। इन्दौर मिशन को श्रोर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिस-का नाम "In the heart of India" है। उसमें लिखा है कि भाउत्रा, रतलाम, उज्जैन, जावरा, देवास आदि स्थली पर ई वाई पादरी पोलिटिकल पजेन्ट की मारफत ज़मीने प्राप्त कर श्रस्पताल, स्कूल श्रादि खोल हज़ारों की संरया में भील, वलाई नग्नेरह कीमी को ईसाई वना रहे हैं। इस फ्रोर ध्यान देने की आवश्यकता है।

#### सिन्ध में कार्य

सिन्य में प्रातीय हिन्दू-सभा कां संगठन भाई जयराम-

1 Exita . r. भाग्येगात्र व्यास बार्यमेन वर मा हा द

> अस्ति सं भागा मर बने हैं या स्वयं पूर्य नाते हैं। जिल्हा वालीस्तर् र स्व वानविकामी हो हा दिन प्रांतिन गुण्य है ह श्वमानं में वह व है के दे संमाजनी है। हिः बहुतों हा सन्दर्भ हुई मूह प्रस्ति है। कारमार में हुपरूच है.

विकार गानिका कर

)

्नीय संस्या है, जिस्हो म कर्चन है।

कार्य

नन्य से गुडिकार्यना त तक्मएगय भोंसते व त है। नागपुर, खएडन ताई पुद्धिकी धूममजा त इसमे विशेष प्रेम है।

कार्य

ताते हें पर इस श्रोर को हुन्त्रा। मध्य-भारत में भीतें का शिकार यन रहीं है। तक प्रकाशित हुई है कि ia" है। उसमें तिसा है वि ा, देवास आदि स्वती प नु जी मारफत जमीतें प्राव <sub>व हज़ारों की संख्या में भीव</sub> ना रहे हैं। इस ब्रोर क्ष

नं कार्य । को सगर्व भाई जगाम

11

दासजी तथा डा० चीथरामजी की अध्यत्तता में हुआ है। इसके उपरांत आर्थ-प्रतिनिधि सभा सिन्ध श्रीयुन ताराचंदजी गाजरा के नेतृत्व में श्रब्छा काम कर रही है। प्रो॰ टी॰ एल० बास्त्रानी अपने लेखों द्वारा मृतप्राय जनता में नवजावन फूंक रहे हैं। संजोगियों को ग्रुद्धि का भी प्रयत्न आरंभ है। श्रीमान् देशभक्त सेठ रामगोपालजी मोहता भी दिन्दू-संगठन कार्य्य में तन, मन, धन से सहायता प्रदान कर रहे हैं। भविष्य श्रति उज्वल है।

# काश्मीर में हिन्दुओं की दशा और वहां शुद्धि का प्रचार।

काश्मीर के दिन्दु छो की दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। देहात के इवाइतादिरवलों में की प्लिन्दू मिट रहे हैं शहर वाले उनको लड़किया नहीं देते। वे कंवारे मर जाते हैं या मुसलमान लड़िकयों से शादी करके मुसलमान वनजाते हैं। स्त्रियां यहुत्रा पहिला वचा जनकर मरजाती है। वालविवाह का वहुत प्रचार है। पिछली मर्दु मशुमारी में वालविधवाश्रों की बड़ी शोचनीय दशा थी श्रीर हालत दिन प्रतिदिन खराव हो रही है। स्त्रियों की पिछली मदुम-शुमारी से प्रतीत होता है कि जनने की श्रवस्था तक बहुत सी मरजाती है। किसी स्कूल में जाकर लड़कों से पूछें तो वहुतों की माता मरी हुई मिलती है। पिछली आवाटी के श्रद्ध भयानक हैं। मुसलमान १८६१ में ४२ फीसदी वढ़ गये। र् १६२१ में ६३ फीसदी वहें हैं। हिंदू पिछले दश साल में घटे। काशमीर में मुसलमान १३२४४०३ हैं हिन्दू ६४४६४, सिन्ल १७७४२, यह लिक्ख श्रकाली प्रवाह में वहकर श्रहिन्दू रिस्क मानने लगे हैं श्रीर विवाहों के श्रवसर पर वैदिक संस्कार खाग रहे हैं। वौद्ध भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। सरकारो मुसलमान श्रफसर स्कर् वग्रैरह में जो तिन्वत को सीमा के पास कश्मीरी प्रान्त है वहां जाकर वौद्धों की खियों से विवाह कर लेते हैं। उनको मुसलमान चनाकर उन से वच्चे पैदा कर वापसी पर उनको तलाक दे श्राते हैं। श्रीर खियें श्रीर वच्चे मुसलमान ही रहते हैं। यदि हिन्दू उन्हें शुद्ध करलें तो हिंदू श्रावादी बढ़े। ईसाई मिशन भी काम कर रहा है। मिशन स्कूलें, श्रस्पताल सब मौजूद हैं।

श्रीनगर में कुछ वीद्ध, मिशन द्वारा ईसाई बनकर शिजा पारहे हैं। श्रीनगर की प्रताप सनातनधर्म सभा कार्य्य कर रही है। शुद्धि इसका निश्चित सिद्धान्त है। इसने एक काश्मीरी पंडित हाईकोर्ट के वकील को, जो २८ साल से मुस-लमान था, हिंदू वनाया। इसको मुसलमान स्त्री श्रीर वश्री को भी शुद्ध कर लिया। एक दूसरी शुद्धि एक ४० वर्ष के मुसलमान की की । उसके भी स्त्री श्रीर सन्तान थीं उसे भी शुद्ध किया। काश्मीर में शुद्धिके काम के लिये बड़े धैर्य्य श्रीर नीति की श्रावश्यका है। सनातनधर्मसभा ने ४० हज़ार अर्च कर श्रमीराकदल में "श्री सनातनधर्म प्रतापभवन" तैय्यार किया है। जिसमें १७ कमरे हैं भीर एक पन्तिक लाइझेरी है। यहीं उसका साप्ताहिक सरसंग होता है। दूसरा भवन भी ४० हज़ार खर्चकर तैय्यार कर रही है। सभा ने चिनता-श्राश्रम खोल रक्खा है जिसमें १३ विधवार्ये पढ़ती हैं। विघवात्रीं को दस्तकारी सिखाते हैं श्रीर ४) मासिक लहायता देते हैं। आध्रम के लिये मकान की आवश्यका है।

1

श्रावंदिक दवायों के अब खाहै। यहां पर २०) २१) मिल जाते हैं। हमारा करं-मिति प्राम मं कितने दिन्दू हैं, , निषवाए हैं ? वहां के सुनन रीति रिवान उनमें हिन्दुकों २ हातत है। सब वातें दूरन कालेज शेकसन ने जी प्रचारकार्यं निर्चय किया है बुलवा तिया है जो प्रति : समाज हजूरीवाग गुद्दुन मन्त्री के नेतृत्व में संगटन कर रही है। इसी प्रकार 信司 समाज तया श्रायंसमात्र कायं बड़ी ही उत्तमता से रामचन्द्रजी की शहाद्त है कार्यं जम्बू रास्य में दुगन मेरो ऋांबों से मेरो स्थारव में म से बचाएं करता है। की उत्तरीत्तर बनित करे।

शनस्थान

राजस्थान में हैताहै <sub>भारति</sub> प्राप्त करता हो और यह

सर पर चेदिक संस्ता व कम हो रहे हैं।सर वर्षेरह में जो विका हि वहां जाकर बीदों बीठ तो मुसलमान बनकर गर् तलाक दे आते हैं। भी हैं। यदि हिन्दू उन्हें ग्रह मियन भी काम करण ीजूद हैं।

द्वारा इंसाई वनकर हिन सनातनधर्म सन्ना इत त सिद्धान्त है। इसने ह त को, जो २= साब वे ह मुसलमान लो और हाँ तरी गुद्धि एक ४० वर्ग ी और सन्तान थीं उसे हैं काम के लिये यहे धेयं की नघमसभा ने ४० हज़ार हैं त्तधर्म प्रतापभवन" तेव्त तियक पन्तिक लाझंरोहै। होता है। दूसरा भवन भीश हो ही है। सभा ने बिता रे में १३ विधवार्ये गढ़तां है। सस्तात हैं स्त्रीर ४) माविङ तये मकान की आवश्यका है।

श्रायुर्वेदिक द्वाइयों के प्रचार के लिये भी श्रायोजन हो रहा है। यहां पर २०) २४) तथा २०) मासिक पर शास्त्री मिल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि देहात में काम करें। प्रति ग्राम में कितने हिन्दू हैं, उनकी क्या श्रवस्या है ? कितनी विधवाए हैं ? वहां के मुसलमानो की क्या हालत है ? कीनसी रीति रिवाज उनमें हिन्दुश्रों की है ? वहां के मन्दिरों की क्या हालत है ? सब वातें दरयाफ्त करें। श्रार्थ्समाज डी. ए वी कालेज शेकसन ने भी श्रायुर्वेदिक श्रीषधियों द्वारा प्रचारकार्य्य निश्चय किया है। तथा एक उत्तम वैद्य भी युलवा लिया है जो अति उत्तमता से कार्य कर रहे हैं। आर्य-समाज हजूरीवाग गुरुकुल दल भी श्रीमान् चिरंजीवलालजी मन्त्रों के नेतृत्व में संगठन और शुद्धि का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसी प्रकार आर्य्यसमाज महाराजगंज, नागरिक समाज तथा आर्थ्यसमाज जम्वू गुद्धि तथा श्रस्तुतोद्धार का कार्यं बड़ी ही उत्तमता से कर रही है। श्रीमान् धर्मवीर रामचन्द्रजी की शहादत के वाद दलितोद्धार श्रीर शुद्धि का कार्य्य जम्बू राज्य में हुगने उत्साह से चल रहा है। मैंने मेरो श्रांबों से मेरो कश्मीरयात्रा में देखा है कि गांव के डोमों का वचा २ शहीद रामचन्द्रजी का नाम वड़ी कृतज्ञता श्रीर प्रम से उच्चारण करता है। भगवान् उस पवित्रातमा के कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति करे।

## गजस्थान में शुद्धि

राजस्थान में ईसाई पादरियों के कार्य्य का पूर्ण परिचय प्राप्त करना हो श्रीर यह ज्ञात करना हो कि किस २ देशी राम०

यम० ।

राज्य में ईसाई मिशनरी किस प्रकार कार्य्य कर रहे हैं तो पाडकों को भोलों को तस्वीर वाली "In the Land of Rajputs" नामक पुस्तक, जो श्राजगेर के स्काटिश मिशग में स में छुपा है, पढ़ना चाहिये। श्रजमेर मेरवाड़ा श्रीर राज-The state of the s स्यान में ईसाइयों की संख्या दिन दूनी श्रीर रात चीगुनी वढ़ रही है। कई देशी राजा ईसाइयों का ती प्रचार अपन राज्य में होने देते हैं परनतु हिन्दू जाति की रत्तक आर्थ-समाज के प्रचार में कांटे वखेरते रहते हैं। मुसलमानों की तवलीग भी अजमेर की खिलाफत पार्टी की सरपरस्ती में खूय काम कर रही है और इनकी ओर से कई स्कूल नी-मुस्लिमों में खोले गये हैं। श्रीर मौलवी स्थान २ पर घूम रहे हैं। ये देशी राज्यों से विधवाश्रों ऋीर क्रियो को भगा २ कर मुसलमान बनाते ही रहते हैं। इने मुसलमानों श्रीर ईसाइयों के ज़बरदस्त कार्यं के मुकायले में श्रीमान् हरविलासजी शारदा रचियता "Hindu Superiority" (हिन्दू सुपीरियटी") पूर्व प्रधान राजस्थान प्रान्तीय हिंदू सभा तथा श्रीमान् रावसाहव राम विलासजी शारदा पूर्व प्रधान श्रीमती शार्थ्यप्रतिनिधिसभा वर्षों से शुद्धि, सगठन का उपदेश दे रहे हैं। श्रीर श्रव भी श्रीमती श्रार्थ्यपतिनिधि सभा राजस्थान तथा उनके श्राधीन ८० श्रार्यंसमाजें श्रीमान् महाराजकुमार उम्मेद्सिंहजी साहव शाहपुरा प्रवान सभा तथा कुंबर सूरजकरण्जी शारदा मन्त्री सभा के नेतृत्व में लगातार शुद्धिविपयक श्रान्दीलन कर रही हैं श्रीर स्थान २ पर श्रार्थ्समाजें शुद्धियां करती ही रहती हैं। राजस्थान वनिता श्राश्रम श्रजमेर में अवला खियों को बचाने तथा विधिमियों से छुड़ाने का श्रति उत्तम प्रवन्य है। श्रीमान् प्रोफेसर घोस्तालजी एम. ए.

Beeth private



ने धोमान् हरिवनासनीकार ,"( हिन्दू सुर्वाधियी ) है नजा नया थीमान राताही श्रीमनी सार्थंत्रीविनिविस ग देरहे हैं। और सब ह शहन्यान तया उनदे पार्वे । अकुमार उस्मेद्सिहर्जी साह हु पर सुरहकरणनी ज्ञात नार मुरिविषयक पालीव करी पर शास्त्रमार्ने गुहित

2)

क्रान कार्य का रहे हैं बारी "Int's kale प्रकोत के स्मिद्धिकी

नतयों का नी प्रचार हो इ डानि मी रहह फ़र्न ने रहते हैं। सुमतमाती हैं न्न पार्टी की साराता

· What while

न्यान चतिना घाष्रम प्रजी या नियमियों से हुड़ान हा

प्रोगसर ग्रीस्वातजीपमः ह

स्तर र के हरे. प्रीर शनत् हें. कोहिन्दू हरे कर र मीतिति मार म मोतेमर प्रेम्सको समीवतासका राज्य सोता हारत कर के उत्तम दिन में दे दिनामें दे किनामें है किनामें के किनामें के किनामें के किनामें के किनामें कि आसाम,विहार ई., वनात हा रिस्टू है। के नेठान में प्रान्त है। ह्या ( श्रार्मी है। बनात श्रार्मी है। वन श्रीराज्य है। प० श्रामी राज्य है।

एलएल. ची. के सन्वित्व में और श्रीमती सिद्धकुं वरवाई ध्रीर श्रीमान् ईश्वरदासजी के प्रवन्य में इसका प्रशंसनीय कार्य्य हिन्दू जाति को रचार्थ हो रहा है। श्रीमती श्रार्य-प्रतिनिधि सभा के सुद्धमन "श्रार्य्यमार्तग्ड" की श्रीमान् भू प्रोफेसर घीस्लालजी, प्रोफेसर सुधाकरजी, रावसाहव रामवित्तासजी शारदा, पं० रामसहायजी शर्मा, पं० ब्रह्मदत्तजी सोढा, डान्टर मानकरण्जी शारदा एम. ची. वी. एस. ने उत्तम विचारों से सुशोभित कर शुद्धि, हिन्दूसंगठन के विचारों को निरंतर फैला रहे हैं। शेखावाटी तथा श्रजमेर मेरवाड़े के कायमखानियों, चीतों, मेरों, मेहरातों के आतु-सम्मेलन का कार्य हो रहा है। इसके लिये दानवीर वावू जुगलिकशोरजी विङ्ला व नाधृलालजी शर्मा, रावसाहव गोपालसिंहजी राष्ट्रवर, श्रीमान् कन्हैयालालजी कलंत्री, गं० बुद्धदेवजी छादि श्रनेक महानुभाव धन्यवाद के पात्र है जो सदा अपने उत्तम परामर्शी से शुद्धि-कार्य को अग्रसर करते रहते हैं। श्रजमेर की हिन्दूसभा भी शुद्धि श्रीर संगठन के कार्य्य में संलग्न है श्रीर भविष्य वहुत हीं श्राशापद है।

## असाम,विहार बंगाल तथा वर्मा में शुद्धि-कार्य

वंगाल की हिन्दू भिशन सोसाइटी थी सामी, सत्यानन्दजी के नेतृत्व में श्रव्छा कार्य कर रही है। इसके द्वारा श्रवतक ६० हज़ार श्रादमी शुद्ध हो चुके हैं। श्रोर काम वरावर चल रहा है। वंगाल श्राय्यंत्रतिनिधि सभाके प्रधान देशभक्त पं० शङ्करनाय-जी शुद्धिक्षेत्र में श्रनुपम सेवा निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं, पं० श्रयोध्याप्रसाद्जी के प्रशंसनीय शास्त्रार्थ व लेखों ने हज़ारो

#### ( ২৩% )

मुसलमानों के दिल फेर दिये हैं, विहार में पं० बजरंगदत्तजी तथा पं॰जगत्नारायगुलालजी श्रपने पत्र "महावीर" द्वारा शुद्धि का यथेप्ट प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में भाई पदुमराजजी जैन का पुरुपार्थ प्रशंसनीय है। कलकत्ते के "स्वतन्त्र" "विश्वमित्र" "मतवाला""हिन्दूपच" ने शुद्धि की शंखध्वित सारे भारत में गुंजा दी है, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां शुद्धि का कार्य्य न हो रहा हो। वस्मी में भी "वस्मी समाचार" द्वारा शुद्धि तथा हिन्दु-संगठन का प्रचार ज़ोरो से हो रहा है।

#### उपसंहार

प्रिय श्रार्थ्य हिन्दू वीरो ! मैं गत १४ श्रध्यायों में अलीआंति मेरी श्रहपशक्ति के श्रवसार नाना प्रकार से शुद्धि के लाभ वतला चुका हूं। शुद्धिविषयक विस्तृत ऐतिहासिक प्रमाण दे चुका हूं। यह भी वतला चुका हूं कि जात पांत के अगड़े के कारण शुद्धिकार्थ्य में भयानक रुकावटें हैं। यह बड़े २ इतिहासस मान चुके हैं कि १३ वीं सदी तक जात पांत के घलेड़े और वन्धन नहीं थे। "कर्रमञ्जरी" नाटक से सिद्ध है कि कन्नौज के ब्राह्मण राजा राजशेखर का विवाह चौहान राजपृत घराने की लड़की अवन्ती सुन्दरी से हुआ। शूद्र वंश से उत्पन्न मीर्ग्य वंश की लड़की से मेवाड़ के महाराजा "बाप्पा" का विवाह हुआ। जोघपुर, उदयपुर, एजन्टा आदि के शिलालेकों से वा Indian Antiquity Vol. XXXIX Epigraphica India and Annals Antiquity Rajasthan आदि पुस्तको से सिद्ध है कि हमारे राजाओं का विदेशी हुए और शक राजाओं से संवन्ध होता रहा है श्रीर ब्राह्मण, राजपूतो, शुद्रों, वैश्यों में बरावर परस्पर में

तिना रोक टोक विवाह -पुराष, इतिहास पेरे असं हिन्दू जाति को अंवित । ्रात्व का अधित भारत में वय कर एक कृतित हो जास्रो। हमें हर्ष हीवन्तरों में श्रार्थ 👯 और बहे २ योहप और मार्थ हिन्दू अमें में सांभ आर्ग्धमं हे धनम्य विदेशों में विद्यमान है। आणंसंस्कृति के असार कविवर रवीन्द्रनाय टगोर : देशानतों और होए विशि से प्रसार कर आन्दोलन को अपूर्व कर मेरा हुउच खुड़ी सरस्तती के मिशन की जैसे दूर २ देशों में हो।

है। १८ ४

संसार के श्रटल कि

के अनुसार ऋषि के हि में वज रही है। स्नाज च

जारहा है। मिश्र, टकी

पुराने मीलिवियों, "-

हार में प॰ वजरंगद्ताः एक 'महाबोर' द्वारा धुरि ता में शाई पर्मराजनों ज के "स्वतन्त्र" "विश्वमित्रं => त ऐसा नहीं है जहां ही ती "वर्मा समावार ' ज्ञा द्रोरों छे हो रहा है।

Ħ न १४ श्रध्यायों में शली प्रांति । प्रकार से शुद्धि दे ला। विस्तृन ऐतिहासिक गमार हिंकि जात पान के मार्ग क रकावटें हैं। यह वहें। वीं सदी तक जात पांत है र्रमञ्जरी"नाटक सेहिट है अशेखर का विवाह बीहर न्ती सुन्दरी से हुआ। ह हकी से मेबाड़ के महागन श्रपुर, उदयपुर, एजन्टा श्रारि Antiquity Vol. All Annals Antiquity de to क्तिब है कि हमारे राजाजी वाश्रों से संवन्ध होता रहा है , बेर्वों में बराबर परला में

विना रोक टोक विवाह होते रहे हैं। हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पेसे असंख्य प्रमाणों से भरे हैं। अतः यदि हिन्दू जाति को जीवित रखना चाहते ही तो सब हिन्दू एक संगठन में वध कर एक सन्डे और एक धर्म के नीचे एक-ो शंकानि सारे भाष > 🛧 त्रित हो जास्रो । हमें हर्प है कि देशदेशान्तरों स्रोर होप-द्वीपान्तरों में आर्थ संस्कृति का प्रकाश फैलने लगा है। श्रीर बहे २ योहप श्रीर अमेरिका के विद्वान शुद्ध होकर श्रार्घ्य हिन्दुधर्म में समिमितत होने लगे हैं।

> श्रार्व्यथर्म के श्रतन्य सेवक महात्मा गांधी के कई भक्त विदेशों में विद्यमान हैं। इससे भी शुद्धि श्रान्दोलन श्रीर श्रार्थ्यसंस्कृति के प्रसार में सहायता मिलती है। श्रीर कविवर रवीन्द्रनाथ रगोर को "Greater India Society" देश देशान्तरों और द्वीप द्वीपान्तरों में श्रार्थंधम का श्रप्वं विवि से प्रसार कर आर्याजाति के गौरव को बढ़ा कर शुद्धि श्रान्दोलन की श्रपूर्व सेवा कर रही है। यह सब वातें देख कर मेरा हृदय ख़ुशी से उछल रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन की धूम अफ्रांका, योरुप और अमेरिका जैसे दूर २ देशों में हो रही है।

> संसार के श्रटल सिद्धान्त " सत्यमेव जयित नामृतम् " के अनुसार ऋषि के सिद्धांतों की विजयदुन्दुक्षि प्रत्येक देश में बज रही है। श्राज चारों श्रोर ख़ुशी के नज़ारे हिएगोचर हो रहे हैं। एक श्रोर गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा तथा टर्की के मुसलमानों का श्रन्धश्रदावाली क्रान से विश्वास उठाता जारहा है। मिश्र, टर्की श्रीर श्रार्व के पढ़े लिखे मुसलमान पुराने मौलवियों, मुलाश्रों तथा उनकी हदीसों श्रीर कुरान

( २८० )

को तिलाञ्जलि देकर वैदिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की श्रीर धुक रहे हैं। इस्लामी सभ्यता में वह भारी तबवीली श्रारती है, जो महर्षि और धर्मवीर लेखरामजी तथा श्राज कल के गुढि श्रान्दोलन करने वाले लाना चाहते थे। वाईवल को मानने वाले यूरोप और श्रमेरिका के ईसाई भी युक्तियुक्त वैदादि 🛬 सत्यशास्त्रों का जय जयकार बोलते जारहे हैं। यूरीप के बे-ज्ञानिक वैदिक सिद्धान्तो के अधिक निकट पहुंच गये हैं। जर्मनी के संस्कृतक उपनिपदो पर मुग्ध है। श्री स्वामो विवे-कानन्दजी, स्वामी रामतीर्थजी, डाक्टर रचीन्द्रनाथजी टगोर श्रोर डा० केशवदेवजी शास्त्री, श्री योगेन्द्र मजूमदार श्रादि के वैदिक महिमा पर व्याख्यान सुनकर श्रमेरिका मुग्ध होगया है। इद्गलेंगड के यूनांटेरियन चर्च ने ईसाइयों में से प्रन्यश्रदा का नाश कर दिया है। बुद्धिवाद की सर्वत्र विजय हो रही है। वाईवल श्रीर कुरान का खंडन जिन मूल श्राधारों पर 🏋 महर्षि दयानन्द ने अपनी सत्यार्थप्रकाश में किया था उसकी सारा सभ्य संसार मानने लगा है। जिस सत्यार्थप्रकाश ने काउन्द्र टालसटाय जैसे दनी फिलालफर के हृद्य को प्रकाशित किया उसको कौनसी संसार की शक्ति ज़प्त कर सकी है। श्राधुनिक विज्ञान ने सृष्टि की उत्पत्ति के विपय में वाई-वल और कुरान को भूठा सावित कर दिया है। यूरोप वाले श्रव इस वात को नहीं मानते कि संसार छ: दिन में रेचा गया। खुरा ने इच्चाहीम से वातें कीं श्रीर श्रपनी उंगलियीं से उनके धर्म के दस सिद्धांत लिखे। वे कहते हैं कि हम इस बात , को नहीं मान सकते कि कोई भी व्यक्ति अपना मनुप्यशरीर लेकर श्रासमानी स्वर्ग में गया। क्योंकि छु: मील से ऊपर उड़ते ही मनुष्य शरीर वर्फ के समान उंढा पड़ जाता है श्रीर

मार्गंदर सम्बं मनुष की कीटा है कर त्तरी और न है हुन रूप स्तिकार हुन हुन , गारम् देशा हेम्लीय उस्ते हे ० देनिकार और नमूर्व मार्नेहरू हैंग्रह 🔭 भनावका सहस्र हुँ. बामिके निकार बुणे शिवन दरण र माने पर संबार कर रह बीने, मेर के स्टब्स के विदास करूंब करने हैं है कि ल्ला हैं। तीन मिद्र में केंट्र हुए ह ता"हो मार् बरानि (हिर् 🔥 (Deter - 188 भारं भो एह हो रंग । इसी जान् इं रोन् है। बीहर निरम्भ कर को प्रव उद्योग है देत ", ह अनुसार (म्बर और महार इंडेंड

d

दिस निरांनों को होरत : शारें तरहीं वी शारों है ही नधा शाव बत वर्षे हते थे। याखित की मह र्मा श्री युवियुक्त रें न्ते जारहे हैं। गुरोप म विक निक्ट पहुंच गरे है र मुन्य हैं। भी सामा है शास्टर स्वीन्द्रनायहो हर थीं योगेन्ड मज़मदार हारी त्वकर प्रमेरिका मुख हें नचं ने स्तार्थों में से प्रकार या की मनंत्र विका हो र संडन हिन मृत प्राथाते ह त्यारीयकाय में किया धाउसी नवा है। दिम सलाई उनाह किता रकर के हत्य को प्रहर्म ए रोक्षी क्षा राह क्ति को ज्यति क विषय मेर्न निवत कर दिया है। गूरीप वर्र ह दि संसार ह दिन में रहा गर् क्रिंग घरनी उनित्यों है उत्ते म ने । वे कार्त है कि हम स्वर्ग तेते भी व्यक्ति द्वपना सवपक्री त्ता। प्रांकि हा मीत है जी हैं समान हेड़ा पह जाता है क्रां

世界 大馬山里

प्राण पखेक उड़ जाते हैं। वे यह भी नहीं मानते कि मृतक-मनुष्य की हिंदुड्यां कवर से उठीं और आपस में वाहें करने लगीं और न वे इसी वात को मानते हैं कि एक सेव के खाने पर "श्रादम" श्रोर "हव्वा" को खुदा ने शाप दे दिया श्रीर उनके कसूर से सारे संसार की दु:ख शोगना पड़ा श्रीर ईसा के सूली पर चढ़ने से सारे संसार के दु:ख मिट गये। यूरोप के गिरजाघर और पादरी अव मृत्यु-शय्या पर सोरहे हैं। श्रव युक्तियुक्त वैदिक सिद्धान्तों द्वारा ईसाई मत का यूरोप में भली प्रकार खंडन हो रहा है। श्रव तो यूरोप वालों का डारविन के सिद्धान्तों से भी मतभेद होगया है। श्रनुभव से मुरोप का विज्ञान बदल रहा है। धीरे २ वेदों के सत्य अटल मार्न पर संसार बढ़ रहा है। लंडन की यूनीवर्सिटी के प्रोफे-सर Wood Jones, थियासाफिस्टों की प्रधाना आक्टर एनी-वोसेन्ट, मेडम व्लेवेट्स्की, डीसराइलें श्रादि सब बड़े २ यूरोप के चिद्वान् कहने लगे हैं कि डारविन का यह सिद्धान्त मिथ्या है कि मनुष्य की उत्पत्ति वन्दरीं से हुई। श्रार्यसमोज जिन तीन सिद्धांतों को जगत् की "उत्पत्ति" "स्थिति" श्रीर "प्र-ल्य" की मानता है उन्हीं को हरवर्ट स्पेनसर श्रादि विद्वान उत्पत्ति (Evolution), स्थिति (Equilibration) श्रीर प्रलय (Destruction) के नाम से मानने लगा है। हमारे सनातनी भाई भी एक ही ईश्वर के तीन नाम "ब्रह्मा" "विष्णु" "महेशा" इसी जगत् की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय के द्योतक वतलाते हैं। वैदिक सिद्धान्त एक मूल प्रकृति और उसके पांच तत्वों को अब अर्मनी के वैज्ञानिक मानने लगे हैं। वैदिक धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर कर्मानुसार जीवों को फल प्रदान करता है श्रीर मंतुष्य कर्मानुसार ही नीच या उच ,योनि को प्राप्त

( २५२ )

होता है। करोड़ों वौद्ध इस्री सिद्धांत की मान रहे हैं और इस अटल वैदिक सत्य को यूरोप के कर्मसिद्धांत के पंडित भी मानने लग गये हैं और वे मुसलमान, ईसाइयों की इस गात को नहीं मानते कि " क्रयामत की रात " तक मुदें क्रवरीं में सङ्ते रहें ने श्रीर जनम नहीं लेंगे। इसी वैदिक सिद्धान्त के प्रचार से पश्चिम में अब मुदौं का क्रवरों में गड़ना बन्द हों-रहा है। श्रीर वहां मुर्दों को जलाकर मृतक संस्कार करने की प्रथा बढ़ रही है। सभी डाक्टर गाड़ने की प्रथा को वैद्यानिक रीति से मनुष्यजाति के लिये हानिकारक यता रहे हैं झौर जं गली लोगों के इस विश्वास की "क्रयामत की रात को मुदें उसी शक्त में क्रवरों में से उठकर निकलेंगे" अब हॅसी उड़ाई जाती है। यूरोप, श्रमेरिका में श्रव इतने श्रधिक दाहकर्मसंस्कार होते हैं कि जर्मनी में वीस श्रीर यूनाइटेडस्टेट्स श्रमेरिका में चालीस दाहकर्म संस्कार करने की शमशानभूमियां वन चुकी हैं। अनेले इङ्गलिस्तान में एक वर्ष में एक इज़ार से अधिक मृतकों का दाहकर्म संस्कार होता है। मुनिवर गुरुदत्तजी के वैदिक मन्त्रों के वैज्ञानिक श्रर्थ साइंस वालों की श्रांखीं की चकाचौंध कर रहे है श्रीर श्रीर यूरांप के समभदार आदमी वैदिक सत्य को मानने लगे हैं। इसी से मैं कहता हूं आर्यं समाज को सहायता करो श्रीर महर्षि दयानन्द की सच्ची जये बोलो। भारत में महर्षि की जय प्रत्येक सुधारक दल में ही रही है। शिक्ता के महकमे में आर्य्यसमाज का और उसके द्वारा खोले हुए गुरुकुल और स्कूलों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि शिचाविभाग द्वारा पश्चिमी सभ्यता फैलाने का बेड़ा गर्क होगया। अब प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिला का माध्यम अंग्रेज़ी न रखने की वर्चा हो चली है वरिक

हार्षद्रवर्षे गरहार 🐍 स्थान देने सर्ग है। दर्ग । द्रात्न हास सर्व १४% . हो महिमा छह ने " द ्रामाध्या घर नाः वः प्रमागं सत्तीम्त हे गाः महिषं को हृद्य में ా भारतंत्र सनिहास हा .... यूगेर क्षित्र होते हैं विजयते हा तिमान हा पह रेर, पद रहें हुन की और बरश की क्षान भूव शत का है। के "संगम इत केर वे पह सार्वे इत्रं मून पड़ गपा है की हमें स्यातिहो स्रे है। स सुनकर हमार स्ट्रांट लिवाई देनदू हरे विकि वह तरको ." वाह रोहने हैं हुई, ने 'पत कात हर्ने काले वे कार्य के कें धमें हे हरों है ने दे अनाय श्रीर ऋस्ताः , करहोगानि पर्ये है धतिकाँ को बी हिंद

1

रहांत की मान रहे हैं ई । के कर्मसिद्धांत के पहिता मान, ईसाइयों की इस ध ी रात " तक मुदं क्रवरों> । इसी वैदिक सिदाली-ा कवरों में गड़ना वन है कर मृतक संस्कारकारे। गाइने की प्रया को वैक्षति नेकारक बता रहे हँ श्रीत क्यामत की रात की मुरं क लेंगे" अव हॅसी उड़ाई को तने अधिक दाइकर्मसंसा चुनाइटेडस्टेट्स अमेरिता की इमशानभूमियां यन हुरे वर्ष में एक हजार से प्रधि होता है। मुनिवर गुस्तरः र्थं साइंस वालों की श्रांबीं हो ीर यूराप के समसदार शाही । इसी से में कहता हं शाव र महर्षि द्यानन्द भी सन्बी झ त्य प्रत्येक सुधारक दल में हे श्रायंसमान का श्रीर वर्ग हो र स्कूलों का इतना अधि वेशाग द्वारा पश्चिमी सम्ब श्रव प्रत्येक विध्वविद्यालय है रखने की बर्चा हो चली है वर्लि

कार्व्यक्रप में राष्ट्रभाषा देवनागरी को प्रत्येक युनिवर्सिटी स्थान देने लगी है। यही भाषाओं की शुद्धि है। महर्षि दयानन्द द्वारा सत्यार्थप्रकाश के छठे समुह्लास में लिखे राजधर्म की मिंदमा श्रव लोगों पर प्रकट हुई है श्रीर श्रार्य्य स्वराज्य-लक्षायें सफलोभूत हो रही हैं। हिन्दीभाषा का प्रचार जो महर्षि को हृद्य से प्यारा था वह दिन २ बढ़ रहा है। भारतीय इतिहास भारतीयों द्वारा ही लिखे जा रहे हैं। यरोपीय इतिहासकारों की श्रतिरंजीत कहानियों से भारतीय विद्यार्थियों का विश्वास उठ गया है। एक भाषा, एक भाव, एक भेष, एक राष्ट्रीयता, आर्य्य स्वराज्य और आर्य्यसंगठन की श्रोर जनता का ध्यान श्राक्षप होगया है। ब्रुश्राख्त का भूत भाग रहा है। आर्थ्यसमाज द्वारा बतलाये हुये "शुद्धि" "संगठन" श्रीर सेवाधर्म के सिद्धान्तों को भारतीय जनता एक स्वर से मानने लगी है। जनम से जाति का सिद्धांत हीला पढ़ गया है और कमों को प्रधान मानकर वर्णाध्रम मर्यादा पुनः स्यापित ही रही है। स्त्री स्रोर शुद्र न पढ़ाये जायें इस वात को सुनकर हमारे सनातनी भाई भी लाल पीले होने लगे हैं। वान लविवाह केवल जासीय कान्फ्रोन्सों द्वारा ही बन्द नहीं हुआ है बह्कि बड़े लाट की कौन्सिल तक में वालविवाह श्रीर बुद्धवि-वाह रोकने के क़ाजून पास हो रहे हैं। बायसराय की कौन्सिल ने "एज आफ कनसेन्ट" (Age of consent) बढ़ादी है। काले से काले और गोरे से गोरे अङ्गरेज सार्वभीम वैदिक-धर्म के भएडे के नीचे आ रहे हैं। दुखी मज़दूरदल, विधवाएं श्रनाथ श्रीर श्रस्प्रय शाई श्रार्थ्यसमाज के मन्हे के नीचे श्रा-कर ही शान्ति पा रहे हैं। तज्ञाकों से दु:खित अमेरिका के धनिकों को यदि किसी धर्म में शान्ति मिल सकती है तो

वैदिक धर्म ही है। थ्रिय आर्यवीरो ! छोटे २ विध्नों से साहस मत छोड़ो। नौकरशाही से मत घवड़ाश्रो। हमारा दृढ़ निश्चय है कि श्रार्यसमाज केमिशन को विघ्नवाघाएं कुछ भी तुकसान नहीं पहुंचा सकतीं। मुसलमानों की गुप्त सभाए श्रसहिप्शु-ता श्रीर मारने काटने की धमकियां हमारे लिये पुष्पवर्षा हैं। हमारे शहीद वली होकर आर्य्यजाति में नवजीवन फूकेंगे। वे मरेंगे नहीं विल्क श्रमर रहकर हिन्दू जाति को जिन्दा करेंगे। हिन्द्रजाति की वढ़ती हुई आर्थसभ्यता के आगे काई इस्लामी या श्रनार्यसभ्यता नहीं ठहर सकती। श्रीर वह दिन श्रवश्य श्राने वाला है जब महर्षि द्यानन्दजी के सत्य सिद्धांत सारे संसार मे कार्यरूप में फैलेंगे। श्रौर स्वयं हमारे विराधी भी श्रार्य्यं वनकर नगर २ श्रीर प्राम २ में वैदिक नाद बजावेंगे। हमारी परमितता परमातमा से प्रार्थना है कि इस शुद्धि चन्द्रो दय से शुद्धि की विमल विभूति की रश्मियां भारत में अधिक नवजीवन संचार करें श्रीर मुर्दादिलों में यावत् चन्द्रदिवाकरी श्रुद्धि का प्रकाश करती रहें। प्रिय आर्यवीरो ! आपने मेदान मार लिया है, जिन मूल श्राधारों व सिद्धान्तों पर महर्षि दया-नन्द सरस्वती ने इस युग में शुद्धि आन्दोलन का प्रवल प्रचार किया वे सव सारा सभ्य संसार मानता जारहा है।

कार्यचेत्र विस्तृत है। लाखों नौमुस्लिम तथा ईसाई, हिन्दूधर्म में ज़रा से प्रयत्न से पुन: आने को तत्पर हैं। ईसाई मुस्लिम मिशनों के छुन्के छूट रहे हैं। परंतु धनाभाव कि और अच्छे कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण बहुत स्थानों है में ग्रुद्धियां रुकी हुई है। यदि हिन्दू जाति के दूसरे धनी, मानी सज्जन भी विदृला यन्धुओं. राजा बहादुर नारायण्लालजी पीती,

तया प्रत्य उत्साही हेंड का है। की प्रोत हान दें ता आरंज हो सकता है। शुद्धि का क या है कि हम कापि निराद्ध प्रार्थियता सारे मंसार में अवहा भी सारे संसार में राज होगा। कार कहा कहा वाया की दस सम्बद्ध राज में निरोध का सहा कहा वाया की दस सम्बद्ध राज में निरोध का सहा कहा वाया की सम्बद्ध है।

होटे २ दिप्नें नेसास ाओं। हमारा **ह**ढ़ निस्बर नवाधाए कुछ भीनुद्रात । गुप्त सभाए त्रसहिए 🖘 हमारे लिये पुणवर्षा है। मि नवजीवन फूकी।है ह जाति को जिन्दा करें। ता के झाने कार्र इस्तान ति। सौर वह दिन श्रवाः हों के सल सिदांत सारे र स्वय हमारे विरार्थ <sup>श्री</sup> २ में वेटिक नाद वजावेंगे। ना है कि इस गुद्धि वही ने र्राहमया शारत में श्रविह लों में यायत् चन्द्रविवाक्ती आपंचीरी ! स्नापने मंदार

ने नीसुरितम तया खिर्ग पुन, झाने की तत्पर है। हरते हैं। एवं प्राता ज्ञान के कार्य बहुत स्वर्त रहू जानिके हूसरे वर्ग मार्ग वहांदुर नारायण्कातजी पीती

व सिंखान्तीं पर महर्षि द्या

् झ्रान्दोलन का प्रवत प्रचार

मानता जारहा है।

तथा श्रन्य उत्साही सेठ साहकारों के समान इस उत्तम कार्य्य की श्रोर ध्यान दें तो श्रार्थ्सभ्यता का पुनरुद्धार शीध ही हो सकता है। गुद्धि का काम इतने उत्साह से देश में ही रहा है कि हमें कदापि निराश न होना चाहिये। परमप्विंत्र श्रार्यंसभ्यता सारे संसार में प्राचीन काल में फैली थी श्रीर - इव भी सारे संसार में इस ईश्वरीय सभ्यता का अवश्य राज्य होगा। केवल कलंक का टीका उनके सर पर रह जायगा जो इस समय गुद्धि आन्दोलन में सहायना देने के स्थान में विरोध का संडा खड़ा करते हैं। ख्रत: आर्य्यवीरो ! उठी विजय अ।पके हाथ है।

इस अमोघ श्रोपिव "ग्रुद्धि-चन्द्रोदय" द्वारा श्रार्थ्य जाति का वेड़ा पार होगा। निश्चय हो सैकड़ों नवयुवक आर्य्यथर्म श्रीर श्रार्थ्यसभ्यता के प्रचार के लिये कर्मवीर वनकर शुद्धि देश में आ डरेंगे। श्रीर अपने २ उदरपूर्ति के सांसारिक धंघे करते हुए भी अपने आराम का समय निकाल कर हिन्दूजाति की ध्यापत्ति से वचावेंगे। यदि प्रत्येक हिन्दू श्रपने देनिक जीवन में शुद्धि श्रौर श्रार्य्यसभ्यता के प्रसार की श्रीर विशेष ध्यान रक्खेगा तो शुद्धि आन्दोलन द्वारा आगामी दश वर्षों में लाखो विधर्मी आर्थ्सभ्यता कं कएडे के नीचे आ जावेंगे। शुद्ध हुए श्रार्थ्य नवयुवकों को रगों में प्राचीन सात्रधर्म जागृत होगा। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों की वे पवित्र कथायें घर २ मे कह फर अपने प्राचीन पूर्वजो पर अभिमान करेंगे । घर २ म हवन श्रीर वेद्पाठ होगा । वीमारी श्रीर दु:ख आगेंगे। वही ऋषि मुनियों के सत्युग काल के समान दूध श्रीर घी की निदयां वहेंगी और हमारी मान्भूमि वही

( २८६ )

पुर्यमयी, सुवर्णमयी, स्वतन्त्र संसार में चक्रवतीं साम्राज्य स्थापित करने वाली आर्थ्यमूमि वनेगी । परमात्मन् ! हमें वल दो कि शुद्धि आन्दोलन द्वारा हम आपके पवित्र वैदिक-धर्म को सारे संसार में फैलावें।

In the book "Later
I. 1707 1720 edited by
Author of history o
and his Times "StudIrans writes as follo
section to on the basis of
history "Huntakhab

शुद्धि

lished in "Bibliothica
Libum" by "Mohamm
"Tamkhuyar's widdisher Aptangh;

"At the time of "cir".
Singh had been approvanguated Thereupon of excuses on the ground of Farrulh Sipar's rider, either poison heredi or coassailed. Yealding to made the lady over to

मंतार में चनवर्ती सह म धनेगी । परमा मन्! हं ा हम आपके पवित्र वीत

)

In the book "Later Mughals" by Invine Vol. T. 1707-1720 edited by Jadunath Sarkar, I E S., Author of history of "Aurangzeb" Shivaji and his Times "Studies in Mughal India" Mr. Tryine writes as follows on page 428 chapter V section 15 on the basis of "Khafi Khan's Muslim history. "Muntakhabul Lubab" Vol. II published in "Bibliothica Indica" and "Sawanihi Khizri" by " Mohammed Umar son of Khizar' Khan."

"Farrukhsiyar's widow is made over to her father Ajitsingh :--

"At the time of setting out from Delhi Ant Singh had been appointed to command the vanguard. Thereupon he commenced to make excuses on the ground that if he left his daughter, Farrukh Sıyar's widow, behind him, she would either poison herself or her name and fame would The assailed. Yealding to these plans, Abdullakhan made the lady over to her father.

She performed a ceremony of purification in the Hindu fashion and gave up her Mohammedan attire Then, with all her property estimated to exceed one crore rupees (lbs 10 lakhs) in value, she was sent off to her native country of Jodhpur. Great indignation was felt by the Mohammedans especially by the more bigotted class of those learned in the law. The quazi issued a ruling that the giving back of a convert was entirely opposed to Mohammedan law. But in spite of this opposition, Abdullah Khan ınsısted on conciliating Ajitsingh "

### शुद्धि श्रौर राजपूत इतिहास

मिस्टर इरविन ने मुसलमान इतिहासक् ''खाफीखां'' की ''मुन्तखबुल्खुवाव'' श्रीर ''मोहम्मद उमर वर्द ' खिज़रखां'' की ''सिवानी खिजरी'' के श्राधार पर

श्रपेनी पुस्तक ''लेटर मुगल्स'' वाल्यूम पहिला १७०७ से१७२० तक में एण्ड ४२= श्रध्याय ४ सेक्शन १४ में लिखते हैं-'फर्ड खिसयर' की मृत्यु के पश्चात् ''श्रव्दुलाखां'' ने उसकी बेगम ''इन्द्रकु'व- र र'' को उसके हिन्दू पिता को वापिस लीटा दी। दिल्ली में ही उस ने हिन्दू रीत्यनुसार श्रुद्धिसंस्कार किया श्रीर श्रपनी मुसलमा-नी पोशाक त्याग दी। श्रीर फिर श्रपनी तमाम सम्पत्ति सहित, जो क्ररीब एक करोड़ रूपये की थी, श्रपने घर जोधपुर भेज दी

तिहरित्र कृत्यानी है तर है? इत्युक्तानी ने तर द्वारणीय [तिहरित्र कृतिन वर्ष है वर्षणीय [तिहरित्र हत्यानी है वर्षणीय [तिहरित्र हत्यानी हे व्युक्ता

13

पि देनेहानेह उन्हें कर है है बहित प्राचान्य किए है के के है बहित पित्र कर है कि के है है बहित कर 1916 - कुन के बहुत कर 1916 - कुन के कुन के कुन बहुत कर 1916 - कुन के कुन बहुत के कुन बहुत के कुन कुन के कुन बहुत कुन बहुत के कुन बहुत कुन बहुत

)

į į

of prihadian op her Mohammela ap her Mohammela a construct of Johns or the Mohammela at class of those lands aroling that is entirely opposite of this opposite on concilar as

からい 湯田・八丁子

गई। इस शुद्धि पर मुसलमानों को बढ़ा क्रोध आया। विशेष कर up her Mohammels जन कहर मुसलमानों ने बढ़ी धूम मचाई जो मुसलमानी क्राहिन्दु हों 10 lakks) in ral क्रिकी चापिस देनों मुस्लिम धर्म के सर्वण विरुद्ध है, परन्तु इतना होते हुए भी अब्दु ल्लाखां ने महाराजा श्रजीतसिंह जो को राजी रखने की हो ज़िंह की।

इस पेतिहासिक प्रमाण से खुद मुसलमानों के मुंह से ही
शिक्ष को प्राचीनता सिद्ध होती है और "इरिवन" जैसे बढ़े २
श्रा प्रेज़ इतिहासक्षों तथा भारत के प्रसिद्ध भुसलमानी काल के
इतिहासक्ष "जादूनाथ" सरकार ने इसी प्रमाण के आधार पर अगस्त सन् १७१६ तक मुसलमान से शुद्धि कराकर हिन्दू अगस्त सन् १७१६ तक मुसलमान से शुद्धि कराकर हिन्दू जीतसिंहजी ने सास अपने घर में शुद्धि कर शुद्ध हुये के साथ समानव्यवहार किया तब कीन पेसा अभागा राजपूत होगा जी शुद्धि की प्राचीनता स्वीकार न कर शुद्धि का विरोध करे ?

रन इतिहास

र महिमार अपार्थित की

र महिमार अपार्थित की

स्मिति के आधार वर

चित्री के आधार वर

चाल्यून पहिला १५०० है। की

चाल्यून पहिला १५०० है। की

वर्थ के लालते हैं - फर्वितिक की

र में लालते हैं - फर्वितिक की

स्मित्र को ए अपनी मुसत्मा

र अपनी लमाम सम्मित्र विकि

श्रार्थ-धर्मेन्द्र जीवन श्रयात् महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी का जीवन-चरित्र

लेखक-

श्रीमान् रावसाहेव रामविलासजी शारंदा, म्यूनीसिपल कमिश्वर, श्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट तथा पूर्व मधान श्रॉय्ये-प्रतिनिधि समा, राजस्थान

उपोद्घात लेखक---

श्रार्थ्य-समाज के प्रसिद्ध नेता श्रीमान् व्याख्यान-वाचस्पति राज-रत्न मास्टर श्रात्मारामजी एज्यूकेशनलं इन्स्पेक्टर वुड़ोदा है

इसम

४ सादे, १ तिरंगा व १ हस्तालाखित पत्र के चित्र हैं।

यदि आप आर्थ-समाज के प्रवर्तक महर्षि द्यानन्द

का सब से पुराना तथा प्रामाणिक जीवन-चरित्र
तथा
आर्य-समाज के सब सिद्धान्तों से परिचित होना चाहते
हैं तो श्राज ही "श्राय्य-धर्मेन्द्र जीवन" नीचे लिखे किसी
शी पते पर मनी-श्रार्डर मेज कर मगा लीजिये।
देशी सकेद रायल २० पौण्ड कागृज पर ८ पेजी,
४४० पृष्ठ वाली पुस्तक का मूल्य केवल १॥)

मिनने का पता—मैनेजर—शारदा पुस्तकालय, शारदा भवन, अजमेर. आर्यसाहित्य मगडल, अजमेर. पीर्वादृश

लिहित् शहरमा है अत्या

**55.13** 

े हंतीक सरराज्ञ एक, न ने अपने कींसन, प्रजान न नेव किंतीकों।

शिवहर्षः ५०

यो महेला नारहा सहिः ( समा)

> है के देन राजा दुवाकार । रे भी राजा को गुरु । रे भी राजा को गुरु । रे भी राजा को गुरु के । ४ भी महात्या हैसा। इंडों ४ भी रव होन स्राह्मी है

६ भी साई पामलन्त्रं ७ भी राहुर सार्वाहिस्टः

भी स्त्रामी चिद्रावन्ही भ

परिशिष्ट

भारतीय हिन्द् शुद्धिसभा के अधिकारी सन् १६२७ ई ६

सभापति

ाम०

HO !

श्रॉनरेविल संर राजा रामपालसिंद्वजी के. सी. श्राई. ई मैम्बर स्टेट कॉंसिल, प्रधान तालुकेदारान सभा अवध, कुरी सिदौली नरेश।

कार्यकर्ता सभापति-

श्री म्हात्मा नारायण स्वामी (सभापित श्रार्थसार्वदेशिक सभा)

### उपसभापति-

- १ केप्टेन राजा दुर्गानारायणसिंहजी तिरवा नरेश।
- २ श्री राजा जयेन्द्रयहादुरजी, महोबा नरेश।
- ३ श्री राजा सूर्यपालसिंहजी, श्रवागढ़ नरेश।
- ४ श्री महात्मा हंसराजजी, लाहीर।
- ४ श्री पं० दीनदयालुजी शर्मा, व्याख्यानवाचस्पति, सज्सर
- ६ श्री आई परमानन्दजी लाहीर।
- ७ श्री ठाक्कर माघौसिंहजी श्रागरा।

प्रधानमंत्री-

श्री स्वामी चिदानन्दजी महाराज।

ৰ্ভাবন

तर्रातां श

松水

। शादाः, म्नीपित

ट तथा पूर्व प्रधान ा राजस्थान

रात् व्याग्यान-शक्षाः

हो एव्युकेशनह दाई

क्षत प्रवृत्त विवृद्दी १००४

में उन्हेंद

गणिक नीवन-चरित्र

मे परिचित होना वाही हैंचन" नीवे तिये निर्म कर मना संजिये।

हाएंत पर द पेती,

मृत्य देवत १॥)

—शारटा पुस्तकात्व शास्त्रा सवन, प्रवर्ता.

साहित्य मण्डल, श्रज्ञेर

声热

मत्रो-

१ श्री वावू नाथमलजी श्रागरा।

२ श्री पं० घुरेन्द्र शास्त्री, न्यायभूपण गुरुकुल वैद्यनाथ धाम।

कोपाध्यत्त-

श्री नारायणदत्त ठेकेदार, दिल्ली।

#### प्रतिष्ठित अन्तरंगसदस्य-

१ भारतभूषण श्री पं० मदनमोहन मालवीयजी, २ श्री डा० वी० एस० मुञ्जे नागपुर, ३ श्री राजा वरखएडी नरेश प्रतापनारायणसिंहजी शिवगढ़ नरेश, ४ श्री पं० गिरीश श्रुक्त न्यायाचार्य काशी।

#### मारतीय हिन्दू शुद्धिसभा की शाखायें-

१ श्रागरा, २ भरतपुर, ३ मथुरा, ४ दिह्मी, ४ गुड़गांव, ६ श्रालवर, ७ जोधपुर, ६ सिन्ध ( मीरपुरलास ), ६ फ़ीरीज़पुर, १० मेरठ, ११ गाज़ियाबाद, १२ श्रालोगढ़, १३ बुलन्दशहर, १४ पटा, १४ फ़र्रुं लाबाद, १६ वदावूं, १७ विजनौर, १८ मुरादा बाद, १६ वरेली, २० शाहजहाँपुर, २१ हरदोई, २२ लखनऊ, २३ प्रतापगढ़, २४ रायवरेली, २४ विलया, २६ काशी, २० गोरखपुर, २८ पटना, २६ मुज़फ्फ़रपुर, ३० मोतीहारी, ३१ वितया (चम्पारन), ३२ दरभद्गा, ३३ कलकत्ता, ३४ वारहवंकी, १८ ६४ सागर ( सी. पी. )

15 17

: 11 sr/q 11 s far-11 s: (1-, 11 l: far-1-;

1. 177

। श्रीष्ट्र

10 57 6 8 14

# 11 pti # 11 pti # 11 pti # 11 pti

शुद्धाशुद्ध पत्र ।

च्fil रंगसदस्य-तमोहन मालवीयजी, १६ ३ भ्री राजा वरखण्डी होर तरेश, ४ श्री प० गिरोग वि द्वेसभा की शाखायें-मधुरा, ४ दिली, १ गुर्गांव (मोरपुरवास), ध्रांगेली र अतीगढ़, १३ वुलस्पहर। ावूं, १७ विजनोर, र <sup>हार्</sup> ोपुर, २१ हरदोई, २२ हर्त २४ विलया, २६ कार्गी ज़फ्फ़रपुर, ३० मोर्तोहारी, हा, ३३ कलकचा, ३४ बार्खनी

Ł

Ł

18

3 8

35

२०

२२

२२

58

२८

२=

48

34

ξo

Ę٩

٤٩

६२

त्यभूषण गुरुकृत देवना

MA TON MEN

शुद्ध ग्रगुद पंक्ति राष्ट्रीय राष्ट्रीय 98 हिज़हाइनेस हिज हाइनेस 12 सृष्टि के आदि में सृष्टि की आदि में 90 **उता**गरचक्रुपं **उता**ग्रश्चक्रुष 93 सिद्ध्यर्थे सिध्यर्थ २२ बाह्यगुत्रीति व्राह्मगुश्चेच 99 निर्ऋति निरीति 8 (Ionion) (Jonion) 95 तिवित शुद्धि जिलित De श्रदि 94 'क. पुनः के पुनः श्रहणाट् यवनो श्ररुणायवनो श्ररुग्द् यवनः श्ररुणा यवनो वसवादा वैशवाए स्कन्द श्रसकन्द 'पल्हवों' ''पलहो', स्कन्ध १६,१७ स्कन्द उपा शुकदेव सुखदेव क्रीन्च करौंच शास्मत्ती शस्माली विछुद गये बिहुदे गये

1 ( 2 ) ११ स्ड्रीह **F P** 9 € कामवश ही जो 14 कामवश हो Rafe for ÉB 94 सेवातियों के hi ' मेवातियां के । स स 80 जादूनाथ यदुनाथ १९ स्मीम नलंद ४ ७ २० 111 नालद 1 化前下的 94 चिंतर धिलजी 9 118 वादितयार खिलजी के ब्रोहेंब क ७४ ₹ मोहम्मद बिनस मोहम्मद विन साम 159 श्रमरी खुसरो ७ ६ २० इत्र इत्र हिन्न थमीर खुसरा . 115 ΦĘ 13 इन वतोत 151 1115 इब वत्ता 60 38 दाससियं दासिय III £ 33 53 शमशीर गिरती थी गिरी थी शमशीर १० हमा स्व **ح**٤ तिश्मे बूद्यः ₹ तिष्ठेम दूदय 11 रत्य ದನ್ನ ₹ हायाम हन्याम 11 क्ष सुरन 드릭 श्रृयाम ₹ शूशुयाम 帅 ॥ स् ΞĘ ₹ शिद्र रिन्द Ħ १३ विम्ह 28 33 घरवार वाहर से घरबार से बाहर से is \$1 115 जिनहार 28 33 जिनहार 190 क संस्थ =8 35 नगरन नगारन 130 100 50 गुद्दिसी गुट्टीसी 155 1 57 900 राजपूतानी राजपूतनी **3**33 1 577. 2 300 समभी गई 21 समभी गई द्वन्तु 998 98 मुसलमान यवन ग्रीक् 片板 130 85 धात धति 884 日本 336 3 साहब साहस 115 事業 283 Ł पुस्तक प्रार्थना प्रार्थना पुस्तक į êşe " TE 980 3 शीगा सीसा 11/ 11 南部 9 4 3 चार वर्ष मे चार वर्षों से

٦

1.4

सामृहिक सामुहिक . १६३ श्रपने "अपना २१ हमारे 'हमारा कामदश हो 3 50 मेवतियाँ के यह यह े यह 388 देम्परेन्स घडुनाथ टेम्परेस-भ्रानी ; हुती सम्यकादित्य भ्रानी : हुती सम्यगादित्य 201 नालद ग्रादित्याज्जा "तत् प्रजाः 241 903 श्रादित्ये जाः 'तथा प्रजा चरिनपार पिक्का एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति , 305 एका ब्रह्म द्वितीयोनास्नि मोहरमद विन मान 707 प्रथा द्यसीर खुसरा १६-१८ पृथा 353 डहें इत वत्ना हके मुस्तका कमाल 338 दासिय मुस्नका कमाल बोलशोविक निरी थी शमशीर वोलिश्वक 93 तुकाराम तुक्काराम तिष्टेस दृहयः त्र्दू इन्याम निष्प निम्पच श्रुग्रायाम : 293 बर्ब्वरता बर्दता तिन - 234 परे परिभवे घरबार से बाहर है परे. परिभवे २२० ग्रकमण्य स्राकर्मग्य २३० निनहार संधि . संधी २३७ नगर्न यो यथा मांप्रप यो यथा मामप्रप॰ २३७ गुद्दीमी ता स्त्येव तास तथेव रान्यूतनी विद्वान् बिद्वान् समनी गड २४३ विक्रयार्थ विकिगर्थ यवत ग्रीक् २४६ वितीर्गार्थ २४६ धृति रचना बना की २६० साहस र्हर प्रार्थना पुस्तक चार वर्षों से

" Shake"

हेल झा चंदर रू. हुन्हें-11-1 न्ति क्षिता हैरे हिंदू 南南南 ţ

# देशभक्त कुंवर चांदकरण शारदा द्वारा रचित पुस्तकें:—

| कालेज होस्टल                  | मूल्य |   | 1) |
|-------------------------------|-------|---|----|
| शुद्धि                        | 39    |   | T) |
| दलितोद्धार                    | ;;    |   | 1) |
| माडरेटों की पोज               | 33    |   | 1) |
| <b>असहयोग</b>                 | 23    |   | 1) |
| श्रार्यंसमाज श्रीर श्रसहयोग " |       |   | -) |
| विधवाविवाह करो                | ***   | • | =) |
| पुस्तकें भिलने के पतेः—       |       |   |    |
| तैक्सना कालन मा गरा           |       |   | ۳  |

- १ क्वंबर चांदकरण शारदा, शारदा-भवन, अजमेर २ महेशवुकिंडपो घसेटीवाज़ार, अजमेर
- ३ आर्य्यसाहित्यमंडल केसरगंज, अजमेर

- ४ जाय्यसाहरपम्डला मारिनाम, बड़ौदा ४ जयदेवब्रदर्स कारेलीवाम, बड़ौदा ४-दुर्गाप्रसादजी मालिक श्री दुर्गाप्रेस, अजमेर ६ भारतीय हिन्द्-श्रद्धिसमा, देहली ७ किव जयगोपालजी आर्थ खराज्य सभा परीमहल, लाहौर